

प्रकाशक--

नवयुग ग्रन्थमाला

मोहनलाल रोड,

लाहीर ।



मुहक— नवयुग प्रिष्टिङ्क प्रैस मोहनलाल रोड,

लहौर ।

# विषय सूची

| संख्या           | विषय                    | पृष्ठ           |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| १. प्रस्तावना    |                         | १—१७            |
| २. मेरे दादा     |                         | १७२०            |
| ३. मेरे पिता     |                         | २०२७            |
| ४. शिक्षा का     | प्रारम्भ                | २७—३⊏           |
| ४. सार्वनिन      | ह जीवन में प्रवेश       | 3 <b>=-</b> *X  |
| ६. श्रायंसमा     | ज में विशेष कार्य       | ४४—६४           |
| ७. हिसार में     | समाज का कार्य           | <u>६</u> ४—७४   |
| ⊏. राजनैतिक      | धुन                     | ७४—==२          |
| ६. श्रार्यसमार   | ज में दो दल             | ≂३—१३ <b>२</b>  |
| १०. परिडत के     | खराम का श्रात्म बिलदान  | १३२१४३          |
| ११. हिन्दू जार्त | ीयता का पहला पाठ        | १४३—१४७         |
| १२. राजनैतिक     | गुरू                    | १४७—१४२         |
| १३. कांग्रेस का  | <sup>:</sup> श्रांदोलन  | १४३—१७४         |
| १४. पंजाबी पत्र  | त्र का जन्म             | १७४—१७=         |
| १४. दक्तिण भा    | रत की यात्रा            | १७५१८२          |
| १६. विलायत र     | यात्रा                  | <b>१</b> ⊏३—१६२ |
| १७. नरमदल १      | प्रौर गरमदल की पहली टकर | १६३—२०१         |
| १८. पंजाब में र  | पजनैतिक जागृति          | २०१—२२३         |

# चित्र सूची

| संख्य | ा चित्र                                        | वृष्ठ |
|-------|------------------------------------------------|-------|
| ₹.    | छा० लाजपतराय जी १६०४ ई० में                    | 8     |
| ₹.    | ला॰ लाजपतराय जी के पिता ला॰ राधाकृष्ण जी       | २०    |
| ₹.    | स्वर्गीय लाला जी की धर्मपत्नी श्रीमती राधादेवी | द३    |
| 8.    | देशनिर्वासन तथा गिरफ्तारी के समय ला॰           |       |
|       | साजपतराय जी                                    | २२३   |

### सम्पादक के दो शब्द

स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपतराय के महत्त्व-पूर्ण जीवन का रहस्य फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान् रोमान्रोलॉन् ने निश्च लिखित शब्दों में प्रकट किया है।

I have always thought that if Dayanand Sarswati had lived in our time he would have thrilled with joy at recognising in Lajpat Rai the highest type of the Arya Samaj, the warrior, the knight "without fear and without reproach" who devotes his life to the defence of Justice. I read again the lines of Dayanand:—

To strive to combat, to humiliate, to destroy the wicked, though they be powerful, the sovereigns of the whole of earth. To strive constantly to under mine the power of the unjust and to strengthen that of the just though oneself must undergo terrible suffering even death. Let no attempt be made to avert it.

Romain Rolland.

में समझता हूं कि यदि स्वामी द्यानन्द सरस्वती आज हमारे बीच में जीवित होते तो वह लाला लाजपतराय के जीवन में आर्यसमाज के जीवित जागृत चित्र को देखकर अत्यन्त प्रसन्न होते। लाला लाजपतराय वीर थे। उन्होंने न्याय और सत्य की रक्षा में अपना जीवन अर्पण किया हुआ था। में फिर ऋषि दयानन्द का निम्न लिखित वाक्य पढ़ता हूं। इसमें आर्यसमाज के मनुष्यधर्म का वर्णन किया गया है।

'मनुष्य उसीको कहना—जो अन्यायकारी बलवान् से भी न डरे और धर्मात्मा निर्वल से भी डरता रहे, इतना हो नहीं किन्तु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की चाहे वे महा अनाथ, निर्वल और गुण रहित क्यों न हों, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण, और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ महाबलवान् और गुणवान् भी हो तथापि उसका नाश अवनित और अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात् जहां तक होसके वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी चले ही जावें परन्तु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक् कभी न होवे।"

रामानरालान

यात्मकथा के इस प्रथम भाग में यार्यसमाज के आन्दोलन का विशेष विवरण है। लाला लाजपतराय जी ने अपने जीवन के सामने उपरिलिखित भादर्श रख कर आर्यसमाज की संवा की थी।

इस प्रथम भाग का पारायण जनता के हृदय में इस भाव को जागृत करे, एसी हार्दिक इच्छा है।

### प्रकाशक के दो शब्द

स्वर्गीय लाला लाजपतराय जी की आत्मकथा के प्रथम भाग को पुस्तकाकार में प्रकाशित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता होती है। भारतवर्ष में इस प्रकार की आत्मकथाओं के लिखने की परिपाटी नई है। प्राचीन भारतीय साहित्य में इस प्रकार की आत्मकथाओं का सर्वथा अभाव है। सम्भवतः इसका कारण भारतीय विद्वानों तथा नेताओं की दार्शनिक मनावृत्ति हो। वह अपने अस्तित्व को लुप्त कर लोक सेवा करना ही उचित समभते थे।

परन्तु वर्तमान युग में विशेषतः युरोप में ऐसी श्रात्म-कथाओं के लिखने की परिपाटी पर्याप्त मात्रा में प्रचलित है। भारतवर्ष के वर्तमान काल में श्री० सुरेन्द्रनाथ वैनर्जी, महात्मागांधी जी, स्वामी श्रद्धानन्द जी तथा लाला लाजपत-राय जी द्वारा लिखी गई श्रात्मकथा विशेष श्राकर्षण रखती हैं। महात्मागांधी जी तथा स्वामी श्रद्धनान्द जी की श्रात्म-कथाएँ पुस्तकाकार में हिन्दी जानने वाली जनता के सामने रखी जा चुकी हैं। स्वर्गीय लालाजी की श्रात्मकथा लेखमाला के रूप में, "पंजाब केसरी" में प्रकाशित होती रही है। जनता की प्रवल इच्छा थी कि यह लेखमाला पुस्तकाकार में प्रकाशित हो। इसी इच्छा पूर्ति के लिये ही श्रात्मकथा पुस्तकाकार में प्रकाशित की गई है। यह श्रात्मकथा दो भागों में समाप्त होगी।
प्रथम भाग में स्वर्गीय लालाजी के पारिवारिक
जीवन तथा श्रार्य सामाजिक जीवन का विशेष रूप से वर्णन
किया गया।

इस प्रथम भाग को प्रकाशित करते हुए हम स्वर्गीय लाला लाजपतराय जी द्वारा संस्थापित लोकसेवक मंडल के संचालकों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्हों ने उदारता पूर्वक हमें आत्मकथा को पुस्तकाकार में प्रकाशित करने की अनुमति दी है।

हम श्राशा करते हैं कि हिन्दी प्रेमी जनता इस प्रथम को श्रपना कर हमारे उत्साह को बढ़ाएगी।

श्रात्मकथा के द्वितीय भाग में निम्न लिखित विशेष विवरण होंगे।

- (१) देश निर्वासन की कथा।
- (२) श्रमरीका में पाँच साछ।
- (३) स्वर्गीय लालाजी द्वारा संचालित हिन्दू संगठन अल्लूतोद्धार तथा राष्ट्रीय आन्दोलनों के वर्णन।
- (४) स्वर्गीय लालाजी के पेतिहासिक भाषणों का संग्रह।
- (४) स्वर्गीय लालाजी के प्रकाशित लेखों का संप्रह।
- (६) लालाजी की चिट्टीपत्री।

प्रकाशक--

मैनेजर, नवयुग ग्रन्थमाला।

मोइनलाल रोड, लाहौर।

# त्रात्मकथा/<u>केंद्र</u>

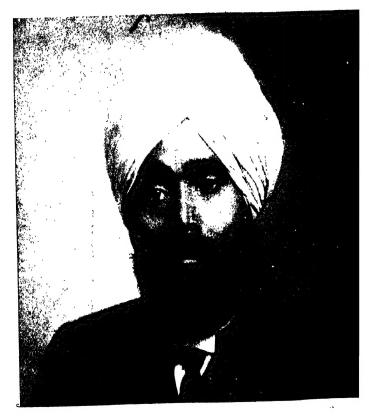

ला० लाजपतराय जी १६०४ ई० में



(१)

#### प्रस्तावना

सबसे पहले अपने जीवन की घटनाओं को लिखने का विचार मेरे दिल में १६०७ ई० में उस समय पैदा हुआ जब मैं माएडले के किले में अंगरेज़ी पहरे में बन्द था। मगर मैं अपने विचार पर अमल करने से रुकता रहा। मुक्ते भय था कि कहीं मेरा लेख फिरंगियों के हाथ में न पड़ जाय और वह उसका हाल जानकर मेरी और भी अधिक बरवादी पर तुल जाँय। मगर इससे भी ज्यादा जिस बात ने मुक्ते अपने हालात को लेखबद्ध करने से रोका वह उन लोगों के नफ़ा जुक़सान का ख्याल था जिनकी चर्चा मेरे लेख में आवेगी। फिर भी इस विचार ने मेरे दिल को इतना काबू कर लिया कि मैंने एक ऐसा उपन्यास लिखना शुक्त किया जिस में अपनी ज़िन्दगी के हालात आजाँय। यह उपन्यास अभी पूरा होने नहीं पाया था कि मैं लूट गया।

उसके बाद उसे समाप्त करने का समय मुक्ते न मिला। १६१० ई० में जब भाई परमानन्द के मुकद्दमें के सम्बन्ध में घरकी तलाशों की आशाङ्का हुई तब मैंने अपने सब कागृज़ात पत्रव्यवहार और लेख अपने से अलग किए। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे सब कागृज़ मेरे पिता व मेरे चाचा की सम्मति से जला दिए गए। कम से कम मुक्त से यही कहा गया कि

वह सब काग्ज़ नष्ट कर दिए गए श्रौर मुभे इस बात पर विश्वास न करने का कोई कारण नथा। १६१० ई० से १६१४ ई॰ तक मैंने कई बार विचार किया कि श्रपने जीवन की घटनाएँ लिखूँ मगर इसी विचार से रुका रहा कि कहीं मेरा लेख मेरी कौम के दुश्मनों के हाथों में न पड़ जाय। इस बार जो मैं इंगलैएड को चला तो मैंने पक्का इरादा किया कि अपने देश को छौटने सं पहले मैं ज़रूर श्रपनी जिन्दगी की कहानी लेखबद्ध कर किसी सुरक्षित स्थान में रखदूंगा। श्राज मैं उस विचार की पूर्ति में यह काम श्रारम्भ करता हूँ । लेकिन पेसा करने से पहले कुछ शब्दों में यह बयान कर देना चाहता हूँ कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ । मेरे देशवासी मेरे सम्बन्ध में चाहे कुछ भी विचार करें चाहे मुक्ते श्रेष्ठ पुरुष समभें या एक तुच्छ श्रात्मश्राघी। परन्तु यह मानना पड़ेगा कि मैंने अपने देश के सार्वजनिक जीवन में इतना भाग लिया है कि जिस से मुभे श्रपने शिक्षित देशवासियों की बड़ी संख्या से काम पड़ा है। पिछुले बत्तीस सालों में हिन्दुस्तानके जातीय-जीवन का शायद ही कोई एहल हो जो मेरे अनुशीलन से बाहर रहा हो श्रीर जिसमें किसी न किसी दर्जे तक मैंने भाग न लिया हो। मेरे दुश्मनों के कथनानुसार भिन्न भिन्न समुदायों भिन्न २ प्रकारों श्रोर भिन्न २ कामों के तार मेरे हाथीं मं रहे हैं। ऐसी सूरत में मुभे श्रपने देश के पिछुले बत्तीस साल

के इतिहास का ज़ाती इल्म है। इस इतिहास के बनाने में भी मैंने कुछ हिस्सा लिया है और दूसरों को उस इतिहास की बनाते देखा है। मुक्ते इस बातका पता है कि जातीय आन्दो-लन की भिन्न भिन्न अवस्थायें किन कारणों से प्रभावित हुई और किन हाथों से सञ्चालित हुई और किस तरह उनमें परिवर्तन होते रहे।

श्रगर श्राज मेरे काग्ज़ात श्रौर मेरे रोज़नामचे तथा श्रसली पत्र जिनको मैंने संभाल कर रखा था मौजूद होते तो मैं लिखित श्राधार पर श्रपनी कहानी लिखता। चूंकि यह सब कागज़ात श्रौर दस्तावेज़ नष्ट हो चुके हैं, इस लिये मुभे केवल श्रपनी याद पर भरोसा करना होगा श्रौर इन बातों के सच्चे होने का प्रमाण सिवाय मेरी याद के श्रौर कोई नहीं। मेरी गर्ज़ इन बातों को लिखने से यह है कि मेरे प्यारे देश की श्रोने वाली सन्तान को यह मालूम होजाय कि हमारे जातीयश्रान्दोलन की क्या २ श्रवस्थाएं रही हैं, इस श्रान्दोलन के सञ्चालकों, इसके कार्यकर्ताश्रों श्रौर नेताश्रों ने क्या २ भूलें की श्रौर किस किस तरह परीक्षा के समय वह सफल या श्रसफल उतरे, जिसमें जो लोग इस कथा को एहं वे इससे फ़ायदा उठावें।

मेरा विचार है कि श्रभी हमारे दौर्भाग्य का समय लम्बा है। कुछ मित्र यह समभते हैं कि हमारा श्रान्दोलन शीघ सफल होगा श्रीर देश बहुत जल्द स्वतन्त्र हो जायगा।

मुभे खेद है कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। मेरे ख़्याल

में जो खेंचतान इस समय जारी है वह बहुत लम्बी है।

हमारे दुश्मन ताक़तवर हैं। हमारे दोस्त थोड़े श्रीर कमज़ेार

हैं। जिन उपायों से जातीय श्रान्दोलनों को सफलता नसीब

होती है उनसे हम श्रभी श्रनजान हैं। हमारे घरेलू शत्रु इतने

श्रिधिक हैं श्रीर हमारे श्रन्दर इतने गहरे भेद हैं कि श्रभी

जल्द इन भेदों का दूर होना श्रीर घरेलू शत्रुश्रों का नए होना
बहुत कठिन मालूम होता है।

पिछले सात वर्षों में मेंने जो कुछ देखा, सुना व अनुभव किया है उससे में लगातार आशावादी बनता गया। इसमें सन्देह नहीं कि पिछले १० वर्षों की जागृति के कई पहलू आशाजनक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। परन्तु इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस जागृति के कुछक पहलू ऐसे भी हैं जो निराशाजनक है। १६०५ ई० मे मैंने जोसफ़ मेजिनी का जीवन चारित्र लिखा था। उस समय मुभे खम में भी ख्याल म था कि राष्ट्रीय जागृति इस प्रकार शीव्रता और सफलता के साथ दिन दिन प्रबल होती जायगी जैसा कि १६०७ ई० से इस समय तक देखने में आ रही है। मैं समभता था कि वह समय अभी दूर है जब कि मेरे खदेशवासी नवयुवक राजनैतिक खाधीनता को महत्व-

पूर्ण बात समभ कर उसके लिये श्रपनी जान देंगे; श्रीर उन के इस कार्य से जाति में स्वाधीनता की लहर इतना ज़ोर पकड़ लेगी कि एक तहलका मच जायगा।

मुभे विलकुल ख्याल न था कि मेरे इस लेख से दस वरस के अन्दर अन्दर देश में ऐसी संस्थाएं पैदा हो जायँगी जो अपने अमली जीवन और बिलदान से मेरे इस कथन की सत्यता को साबित करेंगी कि राजनैतिक खाधीनता संसार की उत्तम वस्तुओं में उत्तम वस्तु है। इसके प्राप्त करने के लिये जितना भी बिलदान किया जाय कम है।

१६०७ ई० में देश व जाति में जागृति के जो भाव दिखाई दिये—उसके बाद विशेषतः बंगाल में, श्रौर साधार-एतः देश के भिन्न भिन्न भागों में समय समय पर जो घटनाएं हुई; उनसे यह बात साफ़ दिखाई देने लगी कि देश में खाधीनता की चाह तथा भाव किस गहराई तक घर कर चुके हैं।

कुछेक दूरदर्शी श्रीर नीतिमान देशभक्त उन नवयुवकों के कार्यों की बुरा मनाते हैं जिन्हों ने राष्ट्रीयता के भाव से प्रेरित होकर श्रंगरेज़ों व हिन्दुस्तानी देशद्रोहियों पर वार किये श्रीर देश में राजनैतिक पड्यंत्रों के श्रान्दोलन को फैलाया श्रीर गुप्त समितियां कायम कीं। लेकिन कोई भी श्रादमी श्रापने दिल में इन नौजवानों की जानवाज़ी बहादुरी श्रीर देशभक्ति श्रीर चरित्र की पवित्रता श्रीर श्रेष्ठता से इनकारी नहीं कर सकता।

लोग श्रंगरेज़ों के भय, श्रथवा श्रपने ही भाइयों से दुर्व्यवहार की श्राराङ्का से श्रपने श्रसली विचारों को छिपा लेंगे। परन्तु इससे कोई इनकारी नहीं कर सकता कि जिन नौजवानों ने बंगाल में गोसाई की हत्या का मनसूबा बांध कर, उसे पूर्ण किया वह हमेशा के लिये श्रमर होगए। श्रभी समय श्रायगा कि जाति व देश उन की समाधि पर फूल चढ़ाएंगे।

इसी तरह जिस श्रादमी ने १६१२ ई० के दिल्ली दरवार के मौके पर लार्ड हार्डिङ्ग पर वम फॅका उसने एक स्मरणीय याद रखने लायक कार्य किया । इस श्रादमी की दिलेरी व बहादुरी श्रपना सानी नहीं रखती। इससे भी श्रधिक हौसला दिलाने वाली बात यह है कि एक शिक्कशाली शानदार साम्राज्य के सब साधन व शिक्क उस वीर का पता लगाने में श्राज तक श्रसमर्थ साबित हुई है । यह तमाम बातें निःसन्देह हौसला व श्राशा दिलाने वाली हैं।

यह सब कुछ होते हुए भी जो आदमी अपने देश की असली अवस्था को जानते हैं वह चित्र के स्याह रंग को देखकर, और उसके परिणाम निकाले बिना नहीं रह सकते कि देश की राजनैतिक अवस्था क्या है ? मेरी सम्मति में देश की राजनैतिक श्रवस्था का चित्र इस प्रकार खींचा जा सकता है।

(१) हिन्दुस्तानी देशभक्तों की छोटी सी टोली गुप्त सिमितियां बनाती है श्रौर उनके द्वारा स्वतन्त्रता का प्रचार करती है। इस टोली के लोग प्रायः निर्धन परन्तु कर्मवीर नवयुवक हैं। इसमें संदेह नहीं कि इन लोगों में कुलेक लोग ऐसे भी हैं जो खुब रुपया कमा सकते हैं श्रौर फिरंगियों की नौकरियों में ऊँचे श्रोहदे प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी संख्या ऐसे नवयुवकों की है जो वर्तमान राजनैतिक दशा में सांसा-रिक दृष्टि से सफल नहीं हो सकते। देश की श्राम जनता को इन लोगों से सहानुभूति श्रवश्य है लेकिन वह इनके कार्यों को पागलपन समभती है। देश की शिक्षित श्रेणी को भी इन लोगों से सहानुभूति ज़रूर है परन्तु ऐसे लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है जो वास्तव में ऐसे लोगों की कारवाई से नफ़रत करते हों। हां. ऐसे लोगों की संख्या पर्याप्त है जो इन की कार्यवाही को फ़िजूल श्रौर वर्तमान समय के लिये श्रनावश्यक समभते हैं। बिंक कई दृष्टियों से इसे हानिकर भी समभते हैं। परन्तु ऐसे छोग बहुत कम हैं जो अपने जीवन व धन को ज़ोखिम में डाल कर या तो इन के साथ मिल कर इन्हें श्रपनी इन षड्यंत्रकारी बातों से रोकें या अपनी सहानुभृति का श्रमली सबृत दें।

(२) देश की साधारण शिक्षित जनता श्रोर उनके नेता डरपोक, बुज़िदल, स्वार्थी श्रोर कुटिल दिल वाले हैं। इन लोगों की बड़ी संख्या देश को स्वतन्त्र हुश्रा देखना चाहती है परन्तु इसके लिये किसी प्रकार की शक़्सी व माली त्याग व कुर्बानी करने के लिये तैय्यार नहीं है।

श्रंश्रेज़ी शिक्षा श्रोर वर्तमान समय के इनके रहन सहन का जो रंग ढंग है इसने इन लोगों को त्याग व कुर्वानी के श्रयोग्य (नाकाविल ) बना दिया है। इन में से ७४ फी सदी तो यह बात मानते ही नहीं कि भारतवर्ष को कभी राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त भी होगी। उन में ६० फी सदी यह नहीं जानते कि यदि भारतवर्ष स्वतन्त्र होगया तो वह क्या करेंगे? श्रोर उस समय उनका क्या कर्तव्य होगा। मेरे विचार में यदि शंगरेज़ यह घोषणा कर दें कि वह सप्ताह भर में इस देश को छोड़ कर चले जायंगे तो ६० फी सदी हिन्दुस्तानी सच्चे दिल से गिड़िगड़ा कर श्रंश्रेज़ों की सेवा में श्रिज़ियां भेजेंगे कि वह मुहक से न जाँय।

इस समय जो लोग श्रपने भाषणों में राजभिक्त का भाष प्रकट करते हैं वह सब प्रायः मकारी पर श्राश्रित है। शिक्षित हिन्दुस्तानियों में से एक प्रतिशतक श्रादमी ऐसे नहीं मिलेंगे जो सच्चे दिल से श्रंग्रेज़ों के भक्त हों। मेरी सम्मति में भारत में श्रंग्रेज़ों के वास्तविक निष्काम मित्र तो १००० में से एक भी न होगा।

हां, यह कहा जा सकता है कि शिक्षित समुदाय में से ४० प्रति शतक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कम से कम उनके जीवन काल में श्रंग्रेज़ इस देश से न जाँय। क्यों कि यह लोग उन कष्टों का सामना करने में श्रसमर्थ हैं, जो राज-नैतिक परिवर्तनों या राजनैतिक श्रशान्ति के समय में देश में पैदा होते हैं । यह लोग त्राराम त्रौर भोगविलास के जीवन में पले हैं। सारा जीवन श्रच्छा खाया श्रच्छा पहना है, कभी श्रशान्ति के कप्टों का श्रनुभव नहीं किया कभी हथियार को हाथ में नहीं छिया। कभी खेल कुद में किसी का मुकाबला नहीं किया। कष्ट सहन करने का भाव इनके दिल में कभी उत्पन्न नहीं हुन्ना। श्रंप्रेज़ी शिक्षा (के कारण) पाकर उन्होंने श्रासानी से जीविका कमाई और श्रासानी से जीवन व्यतीत किया। वह यह जानते हैं कि राजनैतिक क्रान्ति के समय सारे समाज की व्यवस्था नष्ट श्रष्ट हो जाती है। इस लिये यद्यपि यह वाणी द्वारा स्वतन्त्रता की पुकार करते हैं, दिल से श्राजादी चाहते हैं, परन्तु जब श्राने वाली भविष्य की श्रशान्ति श्रौर उससे पैदा होने वाले कष्टों का विचार करते हैं तो उनका दिल काँप जाता है। श्रौर वह वार बार सोचकर यही निश्चय करते हैं कि यदि पराधीनता के बन्धन पद्दन कर भी सांसारिक (नेमतें) ऐश्वर्य जो इस समय प्राप्त है-मिल सकता है तो स्वाधीनता की खातिर उनकी

लात मारना श्रौर शान्ति में विझ पैदा करना उचित नहीं। यह लोग धन श्रौर ऊँची नौकरियों तथा भोग वासनाश्रों के गुलाम हैं। उनकी दृष्टि में स्वतन्त्रता का वह मान नहीं जो एक बढ़िया खाने या एक बढ़िया भोजन का या एक कीमती शानदार मोटरकार का है।

वह स्रिधिक से स्रिधिक जो त्याग कर सकते हैं वह यह कि छुट्टियों में किसी स्थान पर, एक लैक्चर भाड़दें, जो किसी प्रकार से उन्हें शासक वर्ग की दृष्टि में न गिराए, या कुछ चन्दा देदें। उनका देशप्रेम निम्नलिखित शतौं पर स्राश्रित होता है।

- (१) उससे उनकी श्रामदनी में कोई घाटा न हो।
- (२) उससे उनके उन सबन्धों में कोई भेद न आए जो वह अंग्रेज़ों से रखते हैं। श्रौर श्रंग्रेज़ों के दरवार में जो प्रतिष्ठा उनको प्राप्त है उसमें किसी प्रकार का विघ्न न हो। यहां तक कि वह कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहते जिससे श्रंग्रेज़ों को यह सन्देह हो कि वह अपनी कौम व अपने देश को श्रंगरेज़ों की अपेक्षा अधिक समभते हैं।
- (३) उससे उन के आराम में विघ्न न पड़े। उतने आराम के लिये नहीं, जितना उन्हें स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है बल्कि पूरा आराम जिस की उन्हें आदत पड़ गई है।

(४) उससे उन के भविष्य की उन्नति की उम्मीदों व श्रवसरों पर किसी प्रकार की श्राँच न पहुंचे।

देश की वर्तमान स्थिति का ठीक अन्दाज़ा व अनु-मान इस तरह से लगा सकते हैं।

- (१) अंग्रेज़ी शिक्षित समुदाय । इस श्रेणी में १००० से ६६६ एसे हैं जो दिल से गर्म विचारवाले व क्रान्तिकारी पार्टी के सिद्धान्तों से सहानुभूति रखते हैं जिनको श्रंश्रेज़ों पर श्रविश्वास है जो श्रंग्रेजी हकूमत से दुःखी हैं। यह कान्तिकारी पार्टी के कार्यों से उस सीमातक खुश होते हैं जिस हइ तक उनके लाभ व आराम में किसी प्रकार की हानि न हो। इस पार्टी में से ५० फ़ी सदी तो ऐसे हैं जिनको देश की राजनीतिक बातों के छिये विचार करने की .फुर्सत नहीं। २४ फी सदी अन्य ऐसे हैं जिन्हें .फुर्सत तो है परन्तु वह इस जंजाल व भमेले में फँसना नहीं चाहते । शेष २४ फ़ी. सदी में से दस फ़ी सदी राजनीतिक विचार व कार्य करते हैं जिनका हमने ऊपर वर्णन किया है। शेष २५ प्रति शतक में से १० फ़ी. सदी देशद्रोही हैं। केवल ५ प्रतिशतक ऐसे हैं जो श्रपने विचारों को क्रियात्मक रूप देने के छिये त्याग करने को उद्यत हैं। इस त्याग की सीमा प्रत्येक व्यक्ति के लिये भिन्न भिन्न है।
  - (२) पुराने ढरें के शिक्षित लोग। इन मौलवी व

पिएडतों में से लगभग पश्चीस प्रतिशतक देशद्रोही हैं। पचास प्रतिशतक बेपरवाह हैं। पश्चीस प्रतिशतक ऐसे हैं जिनसे देशभक्त काम ले सकते हैं, बशर्ते कि उचित ढ़ंग से उनकी सहानुभूति प्राप्त की जाय।

- (३) दुकानदार व पुराने ढंग के व्यापारी । इनमें से ६६ प्रतिशतक वेपरवाह हैं। और शेष एक प्रतिशतक ऐसे हैं जिन को देशभक्त प्रभावित कर सकते हैं।
- (४) किसान। इनकी श्रवस्था दुकानदारों व व्यापारियों की भाँति हैं; जैसा कि संख्या तीन में वर्णन किया गया है।
- (५) रईस व ज़र्मीदार । पुराने ढँग के ताल्लुकेदार जमींदार श्रौर रईसों में से पचास प्रतिशतक देशद्राही हैं। पच्चीस प्रतिशतक श्रंगरेज़ा के शत्रु हैं। पचीस प्रतिशतक वेपरवाह हैं।

भाव यह है कि देश में ऐसे छोगों की संख्या बहुत कम है जो स्वाधीनता के छिये श्रपने जीवन व धन को कुर्वान करने के छिये तैय्यार हों।

साधारण जनता में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का भाव श्रभी तक उत्पन्न नहीं हुश्रा है। जो लोग क्रांतिकारी दल पर यह दोषारोपण करते हैं कि उन्होंने जल्दबाज़ी सीनाज़ोरी व पागलपन से देश को नुकसान पहुँचाया है, श्रेगरेज़ों को खबरदार कर दिया है। वह इस सचाई को भूल जाते हैं कि विदेशी जाति के शासन में शान्ति का ज़माना, जिस में दमन व श्रत्याचार न हो देश के लिये हानिकर होता है। नर्म दल के लोगों के कार्य्य पत्रास वर्षों में भी देश में जागृति नहीं पैदा कर सकते थे जो गर्मदल के दस साल के कार्य्य ने पैदा कर दी है।

जाति के उतराव चढ़ाव का पता लगाना श्रसम्भव है। परन्तु साधारण बुद्धि वाला श्रादमी भी यह समभ सकता है कि किसी पराधीन जाति के लिये श्रमन व शान्ति से ज्यादा हानिकर श्रवस्था श्रौर कोई नहीं हो सकती। कान्तिकारी पार्टी के कार्यों का हर एक देश में तत्काल यह परिणाम होता है कि पहले जागृति श्रौर फिर नैतिक पतन या प्रति किया। हिन्दुस्तान इस समय घोर निराशा की श्रवस्था में है। हर एक श्रादमी ने मकारी का खाँग रचा हुश्रा है, क्यों कि ऐसे समय में सच बोलना भयजनक होता है।

विदेशी जाति के शासन में सिर्फ़ उस कदर सत्य बोला जा सकता है जिस कदर शासकों के शासन की स्थिता को नुकसान न पहुंचे श्रौर यह सत्य सरकार के विरुद्ध न हो। कोई भी विदेशी सरकार ऐसे सत्य का प्रचार नहीं होने देगी जिससे ज़रा भी उनके शासन या हकूमत के कमज़ोर होने का संदेह है।

विदेशी सरकार श्रपनी प्रजा में साम श्रीर दएड

दोनों का लगातार कम जारी रखती है। विदेशी जाति का यह स्वार्थ होता है कि अधिक संख्या वाले लोगों में यह विचार फैलाए कि वर्तमान शासन प्रणाली उनके लिये अच्छी और लाभदायक है और उस में कोई भी परिवर्तन उनके लिये हानिकर होगा।

सरकार उन को यह उम्मीद दिलाती है कि इसी शासन के श्राधीन रहते हुए वह इससे भी श्रीधक खुशी प्राप्त कर सकते हैं। श्रीर उनको यह भय दिखाते हैं कि श्रगर उन्होंने ज़रा भी शासन व सरकार को उलटेन का प्रयक्त किया तो वह इसी तरह पांव तले रैंदि जायंगे कि फिर उनके लिये उदने व जागृत होने का कोई श्रवसर न रहेगा। श्रेंश्रज़ी सरकार सदा से इन सिद्धान्तों के श्रवुसार काम करती रही है। साधारण जनता में यह विचार फैलाए जाते हैं। हर एक समुदाय व श्रेणी में पृथक् पृथक् इस विचार को फैलाते हैं। हिन्दुश्रों को मुसलमानों का भय दिखाते हैं; श्रीर मुसलमानों को हिन्दुश्रों का। किसानों के। महाजनों का, महाजनों को किसानों का इत्यादि।

ऐसे समय हर एक देशभक्त का यह कर्तव्य है कि यह देश को इस श्रज्ञान की निद्रा से जंगाता रहे। श्रौर लोगों में स्वाधीनता की इच्छा पैदा करने के लिये नाना प्रकार के उपायों का प्रयोग करता रहे। इन भिन्न भिन्न साधनों से कई वार सांसारिक दृष्टि से हानि भी होती है। परन्तु याद रखना चाहिए कि कोई भी उत्तम पदार्थ संसार में कप्ट सहे विना प्राप्त नहीं हो सकता। (no risk, no gain) श्रीर स्वत-न्त्रता जैसे श्रमूल्य रत्न के लिये तो कप्ट सहने ही पड़ेंगे।

स्वतन्त्रता के लिये किये जाने वाले कार्य्य सदा आपित्यों से भरपूर होते हैं। जो लोग इस यत्न में लगे रहते हैं, उनके मार्ग में आपित्त्यां तो आती ही हैं। परन्तु इस पीढ़ी के शिक्षित हिंदुस्तानी का दिल और दिमाग इन आपित्त्यों में पड़ने से काँपता है और इस वास्ते यह उम्भीद करना कि भारतवर्ष जल्द स्वतन्त्र होगा मुक्तको इस समय शेखिचिल्ली के मनस्वों से ज्यादहः कीमत का मालूम नहीं होता।

मुभको ऐसा दिखाई देता है कि यह लड़ाई लम्बी होगी श्रीर इसमें हिन्दुस्तानियों की कई पीढ़ियों को लगना पड़ेगा। हिदुस्तानी देशभक्कों को इस बारे में श्रायरलैगड के इतिहास से सबक सीखना चाहिए। ऐसी लम्बी लड़ाई में लाखों की जाने जायेंगी, हजारों को देश निकाला मिलेगा लाखों विधवाएँ हो जायँगी, न मालूम क्या क्या होगा? हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि इस प्रकार की लड़ाइ देर तक चलने वाली श्रीर थकानेवाली है। (The struggle is long and weary) इसके लिये हर एक देशभक्क का यह

धर्म है कि श्रपनी कोशिशों को हमेशा इस तरह चलाए।कि इस लड़ाई के देर तक जारी रखने में श्रनावश्यक दिकतें न श्रावें। नेतात्रों को दूरदर्शी होना चाहिए। उन्हें कम से कम एक सदी तक इस युद्धको जारी रखने के सामान पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। बेबुनियाद कोशिशों से इस कारण भी बचना चाहिये कि उससे देश में श्रविश्वास बढ़ने का भय है। स्वतन्त्रता के श्रान्दोलन के लिये जहां गहरा विश्वास त्रावश्यक वहां इसके साथ ही वुद्धिमत्ता श्रौर द्रविशेता का हाना भी ज़रूरी है। श्रस्तु ! यह तो एक बीच की बात हुई। मेरा मतलव तो यह था कि यह बताऊँ कि मेरे जीवन की यह राम कहानी मेरे देशवासियों के लिये क्यों लाभदायक होगी। इसके लिखने में मेरा श्रभिप्राय यह है कि यह लड़ाई देग्तक चलेगा, इसलिये हर एक पीढ़ी को यह मालूम होना चाहिए कि उनके पूर्वगामी पूर्वजों ने कहां कहां भूळें की श्रौर क्यों उनको श्रसफलता हुई। एक विदेश के मुकावले में राजनैतिक स्वाधीनता का श्रांदोलन रातरञ्ज के खेल के समान है। दोनों पक्ष एक दूसरे को जीतने का इरादा रखते हैं। खेल कें बीच में बहुत वार चालें बदलनी पड़ती हैं। पहले से सोची हुई चाल छोड़ कर नई चालें चलनी पड़ती हैं।

श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक दातरंज में भी वीसियों बार

चालें बदलनी पड़ती हैं। यह ऐसा खेल है जिसमें श्रान्तिम परिणाम के लिये एक के बाद एक, कई पीढ़ियों को लगातार जीवन लगाना पड़ता है। इस लिये श्रावश्यक है कि वह श्रापने पूर्व गामियों की चालों से परिचित हों।

(२)

#### मेरे दादा

श्रपने बचपन की कथा मैं संत्रेप से ही लिखुंगा। मेरे पिता जाति के अप्रवाल बनिया थे। कई पीढियों से वह लुधियाना से २४ मील फिरोज़पुर की तरफ जगरांव में रहते थे। उससे पहले वह मलेरकोटला के रहने वाले थे। मेरे दादा एक दुकानदार थे। मेरे पिता १८४४ ई० जनवरी को लाहौर में पैदा हुए। इसी दिन श्रंगरेजों ने मुद्गी ज़िला फिरोजपुर की लड़ाई में सिक्खों को हराया था। उनके बचपन में मेरे दादा कई बरसों से श्रंगरेजों की तरफ़ से पास के एक गाँव में पटवारी रहे थे। यह सिवाय श्रपनी महाजनी लिपि के श्रौर कुछ नहीं पढ़े थे। मैने श्रपने दादा को श्रच्छी तरह से देखा है श्रौर मैं कह सकता हूँ कि वह बड़े पुरुषार्थी उत्साही श्रीर साहसी श्रादमी थे। क़द के छोटे निहायत ज़हीन श्रकलमन्द श्रीर मिलनसार थे। यात्रा के लिये हमेशा तैय्यार रहते थे: श्रीर दोस्त बहुत जल्द बना लेत थे । काम

याब दुकानदारी के तरीके के अनुसार वह हर तरह से रुपया कमाने के लिये तत्पर रहते थे। वह जैनी थे। अपने धर्म के पाबन्द थे। जैनियों के उस सम्प्रदाय से उन का सम्बन्ध था, जिनके साधु मुँह पर कपड़ा बांधे रहते हैं। दोनों समय वह अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन किया करते थे। अपने सम्प्रदाय के साधुआंं की संगति में रहते थे और उन की सेवा करते थे।

मृत्यु होने से एक दिन पूर्वतक वह श्रपना सब काम करते रहे। केवल एक रोज़ की बीमारी के बाद वह परलोक सिधार गए।

हमारी दादी बिलकुल दूसरी तरह की स्त्री थी। ऐसी नेकनियत श्रौर सीधी साधी श्रौरत श्राजतक मेरे देखने में नहीं श्राई।

वह २० से ज्यादा नहीं गिन सकती थीं। उमर भर उन्होंने कभी ताला नहीं लगाया और नाहीं चाबी कभी अपने पास रक्खी। रुपया जमा करने के नाकाबिल थीं और इस लिये हमारे दादा कभी उनको बहुत रुपये नहीं देते थे। गहने का उनको शौंक न था और न कपड़े का। दानशीलता उनमें इतनी थी कि जो चीज़ उनके पित उनको लाकर देते थे वह मुद्देश्च में बांट देती थीं। हर एक का काम काज कर देती थीं। बच्चों के साथ मिल कर कौड़ियों का खेल खेलने लग जाती थीं। श्रक्तसर रोटी तरकारी या शाक हाथ पर रखलेती थीं श्रीर इसी तरह श्रपना खाना खाती थीं।

कभी कभी वह बेहोश हो जाती थीं श्रीर उस वक्त ऐसा समभा जाता था कि हमारे दादा की मृतबहिन की रूह उनके अन्दर आजाती थी। उस समय वह जो बातें करती थीं माना हमारे दादा की बहिन की तरफ़ से करती थीं । जिस समय वह इस श्रवस्था में श्राती थीं सारा परि-बार इकट्रा हो जाता था। श्रौर हरेक श्रादमी श्रपनी इच्छा श्रौर स्वभाव के श्रनुसार सलाह लेता था श्रौर वह जबाब देती थीं। मैने भी कई वार अपनी दादी को इस हालत में देखा है। मैं नहीं कह सकता कि इस घटना की जड़ में क्या बात थी। बीमार तो वह बहुत कम होती थीं। लेकिन एक बात में पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि मकर या फ़रेब छुल या पाखराड मेरी दादी के पास नहीं फटका था । श्रौर वह अपने स्वमाव, अपने चरित्र से इस योग्य ही न थीं कि किसी तरह का पाखरड रचतीं । उनका स्वास्थ्य बहुत श्रच्छा था। इस दशा में जिस घटना का मैने ऊपर बयान किया है उसका कारण बताना कठिन है।

इस घटना के सम्बन्ध में में यह बयान कर देना उचित समक्तता हूं कि मेरी दादी अपनी इस श्रवस्था में प्रायः आगे की होनेवाली घटनाओं का भी बयान कर देती थीं और कई पसी बातें भी कह देती थीं जो किसी को मालूम न रहती थीं। जहां तक मुभे याद पड़ता है मैं कह सकता हूं कि यहत सी बातें ऐसी हुई जिन्हें वह बता चुकी थीं। हमारे कुटुम्ब को उन पर बहुत विश्वास था।

(3)

## मेरे पिता

मेरे पिता जैसा कि मैने ऊपर लिखा है सन् १८४४ ई० को जनवरी मास में पैदा हुए। १८४६ में श्रग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्ज़ा किया। मगर उनकी श्रमलदारी सतलज के उस पार, जहां हमारा शहर है; पहले से थी। मेरे ।पेता ने श्रंश्रेज़ों के कायम किये हुए फ़ारसी मदरसे में शिक्षा पाई। इस मद-रसे का मुख्य श्रध्यापक एक मुसलमान मौलवी था । यह श्रपने मज़हब का पक्का, निहायत दीनदार, श्रीर परहेज़गार था। उसका चरित्र इतना श्रच्छा था कि केवल उस की मुह-ब्बत के श्रसर से उसके सारे चेलों पर मुसलमानी रंग चढ़ गया। उन में से कई तो मुसलमान हो गये, लेकिन जिन्होंने नियामित रीति से धर्म नहीं बदला वह भी श्रपने विश्वास में लगभग उम्रभर मुसलमान रहे। मेरे पिता भी इस श्रेणी में थे। मेरे पिता कुछ समय तक श्रपने शहर में इन मौलवी साहव से पढ़ते रहे। इस के बाद देहली के नार्मल स्कूल में

#### ऋात्मकथा



ला॰ लाजपतराय जी के पिता ला॰ संघाकृष्म जी

शिक्षा पाई। वह सदा अपनी श्रेणी में प्रथम रहते थे, श्रीर नार्मल स्कूल की श्रन्तिम परीचा में, पंजाव भर में प्रथम रहे। कुछ विषयों में उन्होंने पूरे नम्बर पाए जिनमें गणित श्रीर मनोविक्षान भी थे।

विद्या का व्यसन उनको उम्र भर रहा । इस समय जब कि मैं यह राम कहानी लिख रहा हूं उनकी ऋायु लग-भग ७० वर्ष की है। जनवरी मास में उनकी ७१ वीं वर्ष गांठ होगी। इस उम्र में भी वह दिन रात पढ़ते रहते हैं। जो किताव या समाचार पत्र उर्द में फ़ारसी में हिन्दी में या गुरु-मुखी में उनको मिल जाय उस को पढ़ डालते हैं। श्रौर श्रगर कोई चीज़ नई न मिली तो फिर पुरानी कितायों को पढ़ते रहते हैं। हर विषय की कितावें वह पढ़ते हैं, लेकिन धर्म श्रौर इतिहास के छिये उनकी विशेष रुचि है। धर्म के विषय में उनका ज्ञान बहुत विस्तृत श्रौर गहरा है। इस्लाम, हिन्दूधर्म, ईसाई धर्म जैन बौद्ध सवका उनको ऋच्छा ज्ञान है। क़ुरान तो उन्होंने वीक्षियों बार पढ़ा होगा । ऐसे ही उपनिषदों को भी उन्होंने शायद बीस से श्रधिक वार पढ़ा है। इञ्जील, जैन, श्रोर यौद्ध धर्म की कितावें भी बहुत देखी हैं। इस के त्रातिरिक्क साधारण त्र्यार्थिक साहित्य की भी उन को श्रच्छी जानकारी है।

श्रपनी उम्र के पहले पञ्चास तीस साल तक उनका

इस्लाम धर्म पर विश्वास था। नमाज़ पढ़ते थे। रोज़ा रखते थे। विद्वानों श्रौर मौलवियों से भी उनका ऋधिक परिचय था । जब सय्यद श्रहमदखां ने श्रपना धार्मिक श्रौर सामाजिक काम श्रारम्भ किया तब उनके लेख पढ़ कर मेरे पिता उनके श्रनुयायी बन गए। चालीस बर्ष की उम्र तक वह सय्यद श्रहमद खानी फ़िर्के के मुसलमान रहे। इनको उन दिनों में नेचरी (प्रकृति वादी) कहा जाता था। इस समय वह हिन्दू धर्म श्रीर श्रार्यसमाज के कट्टर विरोधी रहे । श्रौर ब्रह्मसमाजी समाचार पत्रों में, हिन्दू धर्म श्रौर श्रार्यसमाज के सिद्धान्तों श्रौर उपदेशों के विरोध में लिखते रहे। लेकिन जब में श्रार्य समाज में दाखिल होगया श्रौर उन्होंने हिन्दू धर्म के ग्रन्थों का श्रध्ययन किया तव उनके बिचारों में बहुत परिवर्तन होगया। यहां तक कि श्चपनी श्रायु के श्रन्तिम भाग में, बह वेदान्ती होगए श्रौर इस समय वह वेदान्तमत के मानने वाले हैं। परन्तु श्रव भी उनको मुसलमानों के धार्मिक साहित्य से बहुत प्रेम है।

इसका सबब मेरी माता की बुद्धिमानी श्रौर उनकी सहनशीलता थी। मेरे पिता को हमेशा श्रपनी सन्तान से बहुत गहरी मुहब्बत रही है। मेरी माता को जल्द ही मालूम होगया था कि मेरे पिता मुसलमानी विचार रखते हैं। इसलिये वह सदा यह करती थी कि उनको हिन्दू वेष में भी पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता रहे। वह हर तरह उनकी सेवा करती थीं श्रोर उनके मुसलमानी रहन सहन को वर्श्त करती थीं। जब मेरे पिता के मुसलमान दोस्त हमारे घर में खाना खाते थे तो वह उनके जूठे वर्तन श्राग डाल कर साफ़ कर लेती थीं। यहां तक कि मेरे पिता कभी कभी घर ही में गोश्त बनाते थे। मुसलमानों के घर से पका हुश्रा खाना ले श्राते थे, वह कभी विरोध नहीं करती थीं। श्रीर हरतरह से उनको खुश रखने की कोशिश करती थीं। मेरी माता बहुत कोधी तबीयत की थीं। उनको विरोध सहने की शक्ति न थीं। वह थोड़ी सी बात में कोधित हो जाती थीं। मगर श्रपने वस्तों श्रीर पति के प्रेम में उन्होंने वह बातें भी सहीं जिनसे उनको घुणा थी। वह ऐसे कुनवे में, पैदा हुई थीं, जहां सिक्ख धर्म का राज था।

मेरे नाना नानी श्रौर मामा सब सिक्ख थे, श्रौर केश रखते थे श्रौर जपजी का पाठ करते थे । हिन्दू त्योहार श्रौर रसम भी मनाते थे। मगर धार्मिक त्यौहार में गुरुग्रन्थ साहब की पूजा करते थे। मेरे नाना के एक भाई ग्रन्थी थे। मेरी नानी तड़के सूरज निकलने से एक पहर पहले उठती श्रौर जपजीका पाठ करती थीं श्रौर सुबह तक करती रहती थीं। इन सबको मुसलमानों से श्रौर मुसलमान धर्म से घृणा थी। मगर भाग्य का फेर। मेरी माता का व्याह एक ऐसे पुरुष से हुआ जो

मुसलमानी धर्म का विश्वासी श्रौर मुसलमानों का मित्र था श्रौर प्रति दिन मुसलमान हो जाने की धमकी देता था। जब में इस बात पर विचार करता हूं कि मुसलमान श्रपने मज़-हब में कैसे कट्टर हैं, वह इसलाम के प्रवार को श्रपना कर्तव्य समभते हैं श्रौर किसी मनुष्य को श्रपने धर्म में लाने को बहुत बड़े पुराय का काम समभते हैं, तो में कल्पना कर सकता हूं कि चालीस वर्ष की श्राय तक मेरे पिता के मुस-लमान दोस्तोंने उन पर कैसा दवाब डाला होगा श्रौर कितनी बार उनको मुसलमान हो जाने की प्रेरणा की होगी। इस पर भी मेरे पिता का मुसलमान न होना एक श्रद्भत बात है श्रौर इसका सारा श्रेय मेरी स्वर्गीय माता को है। मुफे खुब याद है कि मेरे बचपन में, वह मेरे पिता के उन धार्मिक श्रत्याचारों पर घँटों रोया करती थीं। कभी कभी कई दिन खाना न खाती थीं। श्रपने बच्चों को गोद में लेकर ठंडी साँस भरती थीं, मगर इस पर भी मेरे पिता का साथ छोड़ने को तय्यार न थीं। वह कभी ऋधिक दिनों के लिये, उनसे ऋलग नहीं होती थीं सदा उनके ही साथ रहती थीं। उनके व्यव-हारों पर पर्दा डालती थीं श्रौर सब कुछ सहन करती थीं। मेरे पिता हिन्दू धर्म हिन्दू रसम रिवाज़ों की हमेशा बुराई किया करते थे, श्रीर कभी २ बहुत कड़े शब्दों से हिन्दू देवी देवताश्रों को याद करते थे। त्यौहारों के श्रवसरों पर पूजा

में सम्मिलित होना तो दूर रहा, घर में पूजा होने देना भी बुरा समभते थे। तिस पर भी मेरी माता उन सब कर्तव्यों का पालन करती थीं, जो कट्टर हिन्दू घरानों में किये जाते हैं। वह हरेक त्यौहार मनाती थीं, पूजा करती थीं, श्राद्ध करती थीं। प्रायः वह मेरे पिता से छिपा कर यह सब काम करती थीं, कई बार मकान को भीतर से बन्द करके, मेरे पिता के श्राने से पहले, सब कुछ करके सुचित्त होजाती थीं। मगर जब कभी मेरे पिता उधर से आ निकलते थे, या जय कभी हम में से कोई ऐसी बात कह देता, जिससे हमारे पिता को मालूम हो जाता था, कि हमारी माता न उनस छिपा कर मूर्तिपूजा की, तो वह कोध करते थे, श्रार इमारी माता को बुरा भला कहते थे। वह बेचारी सब कुछ बर्दाश्त करतीं श्रौर रो धो कर, चुप हो जाती थीं। हमारे पिता खुल्लमखुल्ला मुसलमान न हुए क्योंकि वह यह जानते थे कि श्रगर वह खुल्लमखुल्ला मुसलमान होगये तो हमारी माता बच्चों को लेकर हमारे दादा के, या नाना के घर में चली जायंगी, मगर उनके साथ मुसलमान न होंगी । यह बात उनको मंजूर न थी। हमारी माता भी इस बात को समभती थीं और इस लिये वह हमारे पिता के सब व्यवहारों को बर्दाश्त करती थीं। उन की धार्मिक स्वतन्त्रता में किसी तरह वाधा न डालती थीं, बल्कि अपने विश्वास के विरुद्ध

श्रीर श्रपनी तबीयत को रोक कर, वह उनकी सब बातों को सहती थीं। मैं काफ़ी तौर पर श्रपनी माता की बुद्धिमानी श्रौर उनकी सहनशीलता की प्रशंसा नहीं कर सकता, विशेष कर जब मैं यह याद करता हूं कि मेरे पिता की आमदनी हमेशा थोड़ी रही श्रौर उनकी स्वतन्त्र प्रकृति के कारण उन की नौकरी सदा श्रनिश्तिता की भँवर में रही । जब मैं पैदा हुआ तो वह पञ्चीस रुपय मासिक पर फ़ारसी शिक्षक थे। लगभग बारह या तेरह वर्ष तक उनके वेतन में कुछ वृद्धि नहीं हुई क्यों कि मेरे पिता कभी किसी हैडमास्टर या इन्स्पैक्टर की खुशामद न करते थे। इस पचीस रुपये मासिक में, मेरी माता सारे घर का खर्च चलाती थीं श्रौर श्रपने बच्चों के सब संस्कार करती थीं, कुल त्यौहार मनाती थीं श्रौर श्रपनी हैसियत के श्रनुसार श्रपने वचों को खाना श्रौर कपड़ा श्रच्छा देती थीं श्रौर पड़ोसी, मुद्दे के रहने वाले श्रौर दीन श्रनाथों को भी श्रपने खाने पीने में शामिल करती थीं। मेरे पिता का वेतन पैंतीस रुपये मासिक से श्रधिक कभी नहीं हुश्रा। श्रास्त्रीरी सात या श्राठ वर्ष में उन को दो तरिक्कयां मिलीं एक दफ़ा पांच रुपया माहवार की श्रौर दूसरी दफ्ता फिर पाँच रुपया माहवार की। तब तक मैं उन्नीस वर्ष में कमाने लग गया ग्रौर उनका भ्रार्थिक कष्ट सव समाप्त होगया।

मेरी माता बिलकुल अनपढ़ थीं। मेरे पिता ने कईवार उनको पढ़ाने का यत्न किया और मैंने भी कोशिश की, मगर सफलता न हुई। उसका कारण यह था कि उनको घर के काम काज से और बच्चों की खबरदारी से फ़रसत न होती थी। उनकी तन्दुरस्ती हमेशा खराब रहती थीं। मेरी माता के दस बच्चे हुए; जिन में से उनकी मौत के समय हम छः जीवित थे, चार भाई और दो चहिन।

(s)

### शिक्षा का प्रारम्भ

प्रारम्भिक शिक्षा मैंने बहुत कुछ अपने पिता से पाई और कुछ स्कूल और मकतब में। मेरे पिता कसबा रोपड़ के ज़िला स्कूल में, फ़ारसी के अध्यापक थे। मेरी प्रारम्भिक शिल्ला का सारा समय यहीं कटा। अपनी श्रेणियों में मैं प्रायः प्रथम रहा सिवाय आखिर सालके। शिक्षाकाल में, मैंने बहुत से ईनाम भी हासिल किये। आयु में मैं अपने साथी विद्यार्थियों में सब से छोटा था और इस कारण से मेरे अध्यापक प्रायः मुक्तसे प्यार करते थे। तेरह वर्ष की समाप्ति पर मैंने मिडिल स्कूल की परीक्षा पास की और उच्च शिक्षा के लिये, लाहौर भेजा गया। उसके बाद शिक्षा विभाग की और से मुक्ते सात रुपये माहावार की छात्रवृत्ति मिली और

मैंने लाहौर से दिल्ली में शिक्षा पानी आरम्भ की। यहां पर में लग भग आठ मास पढ़ता रहा परन्तु बराबर बीमार रहा। मेरा बचपन बहुत कुछ बीमारी में कटा। मैं और मेरे पिता माता आठ वर्ष तक रोपड़ रहे। इस शहर में मलेरिया बहुत था। इस लिये साल में छः मास से अधिक वहां बुखार का ज़ोर रहता था, कभी कभी हमारा सारा कुटम्ब बुखार से बीमार हो जाता था। रोपड़ में मलेरिया के कारण मेरी तिल्ली बहुत बढ़ गई और जब में दिल्ली गया तो बीमार ही रहा। वहां में बोर्डिंग हाउस (छात्रालय) में रहता था। वहां का जलवायु भी मेरे अनुकूल न हुआ और आठ महीने में लग भग आधे समय में बीमार रहा।

दिल्ली में भी मेरे शिक्षक मुक्त से खुश रहे। दिल्ली जाने से छुः मास बाद मेरे पिता की बदली शिमले को हो गई जहां पर वह श्रपने बाल बाल बच्चों को ले जाने में श्रसमर्थ थे, क्यों कि वहां रहने के लिये, बहुत रुपये की श्रावश्यकता थी। मेरी माता मेरे भाइयों को लेकर जगरांव चली गई फिर वहीं में उनके पास रहने लगा। सन् १८७७ में साढ़े बारह वर्ष की उमर में, मेरा ब्याह हो चुका था। जब मैं दिल्ली से जगरांव श्राया उस समय मेरी उमर साढ़े चौदह बरस की थी श्रीर उस समय में श्रपनी पत्नी को श्रपनी माता के घर लाया। उस समय तक मैंने श्रपनी पत्नी को न

देखा ; श्रौर नाहीं कभी उससे वात-चीत की थी। १८७६ का रेाष सारा साल मैंने जगरांव में श्रपनी माता श्रौर भाइयों की सेवा में विताया।

सन् १८८० के आरम्भ में लुधियाना के मिशन स्कूल में गया। वहां के हैडमास्टर ने मुक्ते एक होनहार लायक विद्यार्थी समक्त कर छात्रवृत्ति देना शुरू किया। यहां भी वीमारी ने मेरा पीछा न छोड़ा और में दो तीन महीने से अधिक यहां न रहा। सन् ८० के अप्रैल में हमारे सीभाग्य से मेरे पिता जी की शिमला से अम्बालाशहर को फिर बदली हो गई। में अपनी माता और भाइयों सहित उनके पास अम्बाला शहर में रहने लगा और प्राह्वेट रीति से एएट्रैन्स की परीक्षा की तैय्यारी करने लगा।

मगर मेरी बदिकस्मती के दिन श्रभी खतम नहीं हुए थे। मुझ को श्रम्बाला शहर में श्राय हुए श्रभी दो मास से श्रिधक न हुए थे कि मैं फिर बहुत बीमार होगया, यहां तक कि लग भग तीन मास तक चारपाई से न उठ सका। दो तीन बार डाक्टर ने मेरे फोड़े को चीरा, बुखार भी श्राता रहा।

मेरे पिता श्रपनी नौकरी के समय को छोड़ कर, दिन रात मेरी सेवा करते थे श्रौर मेरी माता भी घर के काम काज श्रौर श्रपने दूसरे बच्चों के पोषण के श्रितिरिक्त श्रपना सारा समय मेरी सेवा में लगाती थीं।

मैं जब उस समय को याद करता हूं तो मुक्ते दुःख होता है कि मैंने श्रपने माता पिता को बहुत कष्ट दिया। बरसात की तमाम मौसम इस कष्ट में कटी। बरसात भी इस साल गज़ब की लगी। दो तीन दफ़ा चौदह श्रौर पन्दरह रोज़ तक मूसलाधार वर्षा होती रही। जिस मकान में हम रहते थे बहुत बड़ा था, मेरे पिता को विशेष रियायत से मिल गया परन्तु श्रभी नया बना था श्रौर इस वर्षा में चुता रहा। कई बार ऐसा हुन्ना कि मेरे माता पिता को सारी रात मेरी श्रौर दूसरे बच्चों की चारपाई इधर से उधर श्रौर उधर सं ले जाने में वितानी पड़ी। दिन में बेचारी माता को गीले ईन्धन से खाना पकाना पड़ता था। कोई नौकर उनकी सहा-यता को न था। बेचारे पिता जी छः घएटे मदरसे में काम करते और शेष सारा समय मेरी सेवा में काटते थे । मैं लग भग सारी उमर श्रपने माता पिता के कप्ट का कारण रहा, लेकिन यह साल मुभे श्राज तक कभी नहीं भूला श्रौर न भूळ सकता है। त्राखिर वरसात की समाप्ति पर मुभे त्राराम हुन्ना त्रीर मैंने दो तीन मास में एएट्रैन्स की तैय्यारी की।

नवम्बर के महीने में परीक्षा देने के लिये लाहौर गया। लाहौर जाने का यह दूसरा श्रवसर था। पहली दफ़ा मैं मंई सन् १८९८ में लाहौर गया था श्रौर दूसरी दफ़ा नवम्बर सन् १८५० में । इस समय मुभे यह कल्पना भी न थी

कि लाहौर मेरे जीवन के साथ ऐसा वंघ हो जायगा जैसा कि वह बाद में होगया। उस समय का लाहौर श्राज के लाहौर से बहुत भिन्न था। उस समय न यह शिक्षा के स्थान थे न रोशनी थी श्रौर न यह सफ़ाई । मुभे श्रच्छी तरह याद है कि जब मैं लाहौर के स्टेशन पर उतरा श्रौर मैंने एक कुली को श्रपना श्रसवाव दिया तो एक पोलीस वालेने ज़ोर से पुकार कर यात्रियों को चेतावनी दी कि वह अपने अस-बाब को सावधानी से ले जावें कहीं कोई चोर उचका बद-माद्दा ठग उनके श्रसबाब को न उड़ा है। यह सुनते ही मेरे दिल में भय पैदा हुन्ना, त्रोर जब मेरा कुली तंग ऋौर श्रंधेरी सड़कों से चलता था तब मेरा दिल कॉपता था कि कहीं वह गेरा श्रसबाव लेकर रफ़चकर न हो जावे श्रौर में देखता रह जाऊँ। किन्तु मेरा भय श्रनुचित था। उस समय श्रभी श्रंग्रेजी सभ्यता का श्रारम्भ था।

मेरा कुली एक पहाड़ी हिन्दू था। इसकी ईमानदारी श्रीर सचाई मैदान की सभ्यता से उतनी प्रभावित नहीं थी जैसी कि वह कुछ समय बाद हो गई। लाहौर में उस समय मेरे पिता जी के दो मित्र थे। एक पंडित शिवनारायण श्रिग्निहोत्री श्रीर दूसरे लाला भवानीदास जो इन दिनों गवर्नमेंगट कालेज में एम. ए. की कक्षा में शिक्षा पाते थे। ला॰ भवानीदास रोपड़ में मेरे पिता से पढ़ा करते थे श्रीर इस लिये उनको मेरे पिता से प्रेम था। वह गवर्नमैएट कालेज के छात्रालय में, जहाँ इस समय लाला इंसराज जी रहते हैं; रहा करते थे। मैं उन के पास जाकर ठहरा वह मुक्त से बहुत प्रेम से मिले। उन्हों ने मुक्ते परीक्षा की तैय्यारी में बहुत मदद की। चिकित्सा शास्त्र में कुछ खास नोट उन्होंने मुक्ते बताए। मैंने पदार्थविक्षान की एक छोटी पुस्तक देखी थी। मगर कभी उसके यन्त्रों की सूरत न देखी थी। उन्होंने मुक्ते वह भी दिखा दिये श्रीर मेरी हर तरह से सहायता की।

यह समय पंजाव विश्वविद्यालय (पंजाब युनिवर्सिटी) का प्रारम्भिक समय था। विश्वविद्यालय श्रभी बचपन में था। उसको विश्वविद्यालय के पूरे श्रिधिकार न मिले थे। डाक्टर लाइटनर साहब उस समय उसके संचालक थे। उनका यह यह था कि यह विश्वविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालयों से भिन्न बने। वह इसको एक विशाल पूर्वीय विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे; श्रीर उनका श्रमिप्राय यह था कि शिक्षा पूर्वी भाषाश्रों द्वारा हो। सफल परीक्षाधियों को वहीं उपाधियां मिलें जो दूसरे विश्वविद्यालय देते हैं। एएट्रेन्स की परीक्षा में विद्यार्थी श्राठ विषय ले सकते थे श्रीर परीक्षाश्रों में बहुत कर्रापन न था। हिन्दुस्तान के उत्तरी भाग में उस समय कलकत्ता युनिवर्सिटी का दौर दौरा था। पक्की युनिवर्सिटी यहीं थी। इसकी परीक्षाश्रों श्रौर इसकी

डिगरियों तथा सनदों का श्रादर था। लेकिन लोग पंजाब के विश्वविद्यालय के कालेज की परीक्षाएँ भी देते थे. क्यों कि डाक्टर लाइटनर विद्यार्थियों को अपने विश्वविद्यलय की तरफ खींचने के लिये श्रपने कालेज की परीक्षाश्रों के परि-**णाम पर बहुत सी छात्रवृत्तियां देते थे। इस**िछये मैंने दोनों परीज्ञाएँ दीं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में केवल चार श्रनिवार्य (Compulsory) विषयों में परीक्षा लेता था अर्थात श्रंगरेज़ी इतिहास, भूगोल, गिएत श्रौर फ़ारसी या संस्कृत या श्ररबी । पंजाबविश्वविद्यालय में मैंने इन विपयों के श्रतिरिक्क श्ररबी, पदार्थ विज्ञान श्रौर उर्दू में भी परीक्षा दी श्ररवी मेरे पिता ने मुभे पढ़ाई थी। मुसलमानी विचारों के कारण उन्हें ऋरबी से विशेष प्रेम था श्रीर उन्हों ने मुक्ते श्ररबी पढ़ाने का बहुत यत्न किया था। परन्तु मुक्ते श्ररबी से कभी लगाव नहीं हुआ। यद्यपि मैंने श्रपने बचपन के समय का आधा अंश अरबी भाषा के सीखने और उसके व्याकरण के याद करने में लगाया मगर मुसे कभी उसमें यथेष्ट श्रभ्यास नहीं हुआ। परीक्षा देने से तीन साल पहले मैंने ऋरबी के पढ़ने की तरफ़ बिलकुल ध्यान नहीं दिया था। केवल भाग्य की परीक्षा के लिये ऋरबी को मैंने अपनी परिक्षा के विषयों में सम्मिलित कर लिया था। इसलिये जब मैं परीक्षा के कमरे में गया तो खाली कागज़ देकर चला आया!

हां ! श्ररवी की मौखिक परीक्षा में मैंनेपन्दरह में से तेरह नम्बर पाप । इसी तरह पदार्थविक्षान में भी मुक्ते कुछ न श्राता था। श्रस्तु ।

जनवरी १८८० में इन परीक्षात्रों का परिणाम निकल श्राया श्रोर में दोनों परीक्षाश्रों में सफल हुश्रा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की परीक्षा में में प्रथम श्रेणी में सफल हुश्रा श्रोर पंजाबविश्वविद्यालय की परीक्षा में १०० सफल विद्यार्थियों में मेरा नम्बर ४३ वाँ था।

इस समय मेरे पिता के सामने मेरी आगे की शिक्षा का प्रश्न उपस्थित हुआ। वह चाहते थे कि मैं उच्च शिक्षा पाऊँ। किन्तु उन का वेतन इतना थोड़ा था कि वह हैरान थे कि वह किस तरह से मुभे खर्च दे सकेंगे। अन्त में उन्हों ने यह निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो मुभे युनिवर्सिटी की शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए।

में फर्वरी १८८१ में लाहौर श्राया श्रौर उसी बोर्डिक्न हाउस में श्राकर रहने लगा जहां में परीक्षा देने के समय लाला भवानीदास का श्रितिथि होकर ठहरा था। उन दिनों लाहौर में केवल गवर्नमेगट कालेज था। दो रुपये मासिक फ़ीस कालिज की ली जाती थी श्रौर बोर्डिक्न हाउस में रहने की फ़ीस एक रुपया मासिक थी। यह बोर्डिक्न हाउस तीन कोर्टियों में था दो कोटियां एक ही हाते में थीं। यह श्रवतक मौजूद है श्रोर इस समय दयानन्द कालेज के हाते में शामिल हैं; उन में से एक में इस समय लाला हंसराज रहते हैं श्रोर दूसरी में प्रोफ़ेसर देवीदयाल । तीसरी कोटी कालिज के पास थी जो गिर चुकी है। बोर्डिङ्ग हाउस उस समय बहुत रही हालत में था, खाने पीने का प्रबन्ध विद्यार्थियों के हाथ में था। बोर्डिङ्ग हाउस में किसी प्रकार की कोई निगरानी न थी, टट्टियों श्रोर रसोई घर की हालत कहने योग्य न थी।

जब मैं लाहोर में आया गवर्नमेंग्ट कालेज श्रौर ये। डिंक्स में भरती हुआ उस समय मेरी श्रायु सोलह वर्ष दो मास की थी। मैं श्रपनी कज्ञा के सब से कम श्रायु के लड़कों में था। मैं दो तीन मास तक लाहोर में कप्ट से रहा। मेरी श्राँखों में बहुत श्रधिक पीड़ा रही। किसी किसी दिन खाना नसीव न होता था। श्रन्त में बहुत यत्न के बाद मैं युनिव-सिंटी से श्राठ रुपया मासिक की छात्र वृत्ति लेने में सफल हुआ।

जव में घर से चला था मेरा विचार केवल डिगरी प्राप्त करने के लिये शिक्षा पाने का था। लेकिन जब मैं लाहौर पहुँचा तो वोर्डिङ्गहाऊस में कुछ श्रौर विद्यार्थियों की सम्मति से मैं कानून (Law) की कक्षा में भरती हो गया। मेरी छात्रवृत्ति में से दो रुपये गवर्नमेएट कालेज की फ़ीस श्रौर तीन रुपये कानून की कक्षा की फ़ीस में श्रौर

शायद एक रुपया बोर्डिङ्गहाऊस की फ़ीस में चले जाते थे। मेरे पिता बहुत कठिनता से मुभे श्राठ या दस रुपये मासिक भेज सकते थे श्रौर मैं इस इस छोटी रकम में गुजारा करता था। कानून की किताबों पर बहुत रुपया लगता था लेकिन मैंने श्रावश्यक किताबों को बहुत सस्ता खरीदा । पुरानी कितावें मोल लीं श्रौर कुछ कीमती कितावों के लिये श्रपने दे।स्तों पर भरोसा किया। इसी तरह साधारण शिक्षा की कितावें भी मैंने बहुत कम खरीद कीं। इधर उधर से मांग कर गुज़ारा कर लेता था। मेरे माता-पिता मेरे लिये बहुत कुछ उठाते थे और उधार लेकर भी रुपया भेजने को तैय्यार थे लेकिन मैं उनको श्रधिक कप्ट नहीं देना चाहता था। इस **ळिये बहुत किफ़ायत श्रौर तंगी से रहता था। पहले साल** मैंने कानून की प्रथम परीक्षा-श्रर्थात् मुखतियारी की परीच्चा के लिये कठिन परिश्रम किया। यहां तक कि मुभे कँवल रोग ( Jaundice ) हो गया। यह पूरा वर्ष कष्ट में कटा। कुल सूबे में ज्वर का कोप था। जब परीक्षा के दिन पास श्राए तो लड़कों ने युनिवर्सिटी से प्रार्थना की कि सूबे में ज्वर के कोप से उनको तैय्यारी का यथेष्ट श्रवसर नहीं मिला। परीचा स्थगित की जाय। उनकी प्रार्थना स्वीकृत होगई श्रौर दो मास का श्राधिक समय हम को मिल गया। परीक्षा दिसम्बर के स्थान में १८८२ की फरवरी में हुई।

सौभारय से मैं परीक्षा में सफल हो गया श्रीर इस सफलता से मुभे श्रपने श्राप में बहुत भरोसा हो गया। फिर मैंने वकालत की परीक्षा के लिये, पढ़ना श्रारम्भ किया। किन्तु श्रभाग्य वश कुछ ऐसी वार्ते उपस्थित हुई जो मेरी सफलता में विरोधी साबित हुई। एक तो सन् १८८२ ई० के श्रारम्भ में हिन्दी उर्दू का भगड़ा छिड़ गया श्रौर मैने लग भग दो मास इस भगड़े में लगाए। दूसरे में लगभग साल भर ज्वर से पीड़ित रहा तीसरे मेरे दिमाग में देश श्रीर कौम की भक्ति का विचार समा गया। श्रीर में बहुतसा समय ऐसे साहित्य के पढ़ने में लगाता रहा, जिसका मेरी परीचा से कुछ सम्बन्ध न था। परिणाम यह हुन्ना कि मैं सन् १८=२ के नवम्बर की परीक्षा में, श्रसफल रहा। श्रीर ८३ सन् की जनवरी में में मुखतियारी का लाइसैन्स लेकर, मुख़तियारी का काम करने के छिये, जगरांव चला गया। इस तरह से मेरी नियमित शिक्षा का अन्त हुआ।

कुल दो साल से कम, मैं लाहौर के गवर्नमैएट कालिज में पढ़ा। इस समय का बहुत सा भाग मैंने कानून की परीक्षा की तैयारी में, बीमारी में, श्रौर देश सेवा के प्रार-म्भिक पाठ में बिताया। किन्तु गवर्नमैन्ट कालिज के सब श्रध्यापक मुक्त से प्रसन्न थे श्रौर मेरा श्रादर करते थे। उन में से दो श्रर्थात् गणित के श्रध्यापक बाबू शशि भूषण मुकर्जी का श्रौरप्रोफ़ैसरश्रर्जुन को मुक्तसे विशेष प्रेम था। कालिज में निम्न लिखित सज्जन मेरे सहपाटी थे।

- (१) पं० गुरुदत्त एम. ए.
- (२) ला॰ हंसराज बी. ए.
- (३) राय शिवनाथ साहब इंजीनियर।
- (४) दीवान नरेन्द्रनाथ साहब एम. ए.
- (४) प्रो॰ रुचिराम साहनी एम. ए.।

इनमें से प्रथम तीन सज्जनों के साथ मेरा गहरा सम्बन्ध था जो उमर भर रहा। पं० गुरुदत्त एम. ए. श्रौर लाला हंसराज बी. ए. ने मेरे जीवन की घटनाश्रों के पैदा करने में विशेष भाग लिया। इसकी चर्चा श्रगले पन्नों में श्रोवेगी।

(火)

# सार्वजनिक जीवन में प्रवेश

उन दिनों ब्रह्म समाज के तीनों दलों (पार्टियों) में खूब वाद विवाद चल रहा था। इस वाद विवाद के साहित्य को पढ़ने का मुक्ते भी मौका मिला। इस अध्ययन ने ब्रह्म समाज के सम्बन्ध में मेरे विचारों में परिवर्तन पैदा कर दिया।

विचार स्वातन्त्र ऋथवा श्रादि ब्रह्मसमाज के साहित्य से मुभे ईसाई मज़हब की पोल का पता चला। श्रीयुत केश-वचन्द्रसेन श्रीर उन के भक्नों के व्याख्यानों श्रीर लेखों से मैंने इलहाम की ज़रूरत समभी।

साधारण ब्रह्म समाज के लेखों से मैंने यह मालूम किया कि श्री केशवचन्द्र सेन बावू के पैगम्बरी दावे कैसे बे मतलव है। मेरी श्रायु उस समय श्रदारह बरस की भी न थी। मेरी शिक्षा बहुत थोड़ी थी। ऐसी हालत में मेरे श्रन्दर श्रन्दर ऐसी मानसिक खल वली पैदा हो गई, जिससे में वेचैन रहने लगा, श्रीर ब्रह्मसमाज से मेरा दिल उचटने लगा।

पारिडत गुरुदत्त जी एम. ए. श्रौर लाला इंसराज की संगति में श्राने से श्रार्थसमाज के राष्ट्रीयभाव रुचिकर मालूम होने लगे। परन्तु क्योंकि मरे पिता श्रार्थसमाज के बहुत विरुद्ध थे, इस लिये मैंने कभी श्रार्थसमाज में जाने का साहस न किया। मैं उन दिनों श्रपना रोज़नामचा प्रतिदिन लिखता था क्या ही श्रच्छा होता कि वह इस वक्त मौजूद होता तो में उसमें से कुछ उद्धरण यहां दर्ज करता। मगर श्रफ्तसोस कि मेरे दूसरे कागज़ों के साथ वह भी जल गया श्रोर श्राज मुक्ते केवल मात्र श्रपनी स्मरण शक्ति पर भरोसा करना पड़ा है। मेरे जीवन के वह पहले दो साल जो मैंने लाहाँर कालेज में

बिताये मेरे लिये महत्त्व पूर्ण (Turning point) साबित हुए। श्राज बत्तीस साल के बाद मैं उन दो सालों पर दृष्टि डालता हूं तो मैं श्रनुभव करता हूं कि उन दो सालों में मेरे विचार श्रीर स्वभाव जिस रँग में रंगे हुए थे श्राज भी वह उसी श्रवस्था में हैं।

मेरे सार्वजनिक चरित्र श्रौर मेरी स्थायी भावनाश्रों को उन्हीं दो बरसों ने स्थिर कर दिया। इसका यह तात्पर्य नहीं कि मुक्त में श्रौर मेरे विचारों में परिवर्तन नहीं हुए श्रौर मैंने श्रपने जीवन के बत्तीस सालों में कोई नई बात नहीं सीखी। मेरा मतलव यह है कि मेरी जिन्दगी की लहर (Current) उन दो सालों ने स्थिर कर दी श्रौर मैं श्राजनक उसी लहर में हूं। इन्हीं दो सालों में मैंने हिन्दू कौमियत के साथ श्रपना नाता जोड़ा। इन्हीं दो सालों में मैंने प्राचीन श्रार्य सभ्यता की महिमा समभी; श्रौर हमेशा के लिये उसको श्रपना मार्गदर्शक सितारा बनाया।

इन्हीं दिनों मैंने अपनी ज़िन्दगी का उद्देश्य न सिर्फ़ अनुभव ही किया बल्कि अमली तौर पर उसके लिये काम करना भी शुरू कर दिया; और आज तक उसमें कोई परि-वर्तन नहीं हुआ। मुक्ते अच्छी तरह से याद है कि मैं उन दो बरसों में हिन्दुस्तान की वर्तमान हालत और पुरानी घटनाएं तथा देश के प्राचीन गौरव के वर्णन पढ़कर रोया करताथा। इस समय में मैंने बहुत से बड़े श्रादिमयों के जीवन चरित्र पढ़े, श्रौर निश्चय किया कि श्रपने जीवन का बहुत बड़ा भाग हिन्दू बुज़ुरगी की ब्याख्या में श्रौर इस के प्रचार में श्रौर हिन्दू क्रौम की सेवा में लगाऊंगा।

इन्हीं दो वर्षों में मैंने न सिर्फ़ जाति-प्रेम श्रौर जाति-सेवा का पाठ सीखा बिल्क इन्हीं दो सालों में मेरे दिल को राजनैतिक स्वाधीनता से वह लगाव पैदा हुश्रा जिसने बाद ऐसे गुल खिलाए।

सन् १८८२ के नवम्बर या दिसम्बर में मैं पहली बार आर्यसमाज में गया। उन दिनों आर्यसमाज का वार्षिको-त्सव हो रहा था। उस दिन स्वर्गीय लाला मदनसिंह बी. ए. का व्याख्यान था। उनको मेरे से बहुत प्रेम था, उन्होंने व्याख्यान देने से पहले समाजमंदिर की छत पर, मुभे अपना लिखा हुआ व्याख्यान सुनाया और मेरी सम्मति पूछी। मैंने उस व्याख्यान को बहुत पसन्द किया।

जब मैं छत से नीचे उतरा तो स्वर्गीय लाला साईदास जी ने मुभे पकड़ लिया श्रौर श्रलग लेजा कर कहने लगे कि हमने बहुत समय तक इन्तज़ार किया है कि तुम हमारे साथ मिल जाश्रो।

मैं उस घड़ी को भूल नहीं सकता। वह मेरे से बातें करते थे मेरे मुँह की तरफ देखते थे श्रौर मेरी पीठ पर प्यार

से हाथ फेरते थे। मैंने उनको जवाब दिया कि मैं तो उनके साथ हूं। मेरा इतना कहना था कि उन्होंने फ़ौरन समाज के सभासद् बनने का प्रार्थना पत्र मंगवाया श्रीर मेरे सामने रख दिया। मैं दो चार मिनट तक सोचता रहा; परन्तु उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे हस्ताचर लिये विना तुम्हें जाने न दूंगा। भैंने फ़ौरन हस्ताचर कर दिये। उस समय उनके चेहरे पर प्रसन्नता की जो भलक दिखाई दी उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। ऐसा मालूम होता था कि उनको हिन्दुस्तान की बादशाहत मिल गई है। उन्होंने एकदम परिडत गुरुदत्त को बुलाया श्रौर सारा हाल सुना कर मुभे उनके हवाले कर दिया। वह भी बहुत .खुश हुए। लाला मदनसिंह के व्या-ख्यान की समाप्ति पर, लाला साईदास ने मुक्ते श्रौर परिडत गुरुद्त्त को प्लैट फार्म पर खड़ा कर दिया। हम दोनों से व्याख्यान दिलवाए। लोग बहुत ख्रश हुए त्र्रौर ख़ब तालियां बजाई । इन तालियों ने मेरे दिल पर शराब का-सा श्रसर पैदा कर दिया।

मैं सफलता श्रौर प्रसन्नता की मस्ती में मस्त हुआ श्रपने मकान को वापिस गया।

इस तरह से दिसम्बर सन् ८२ में मैंने श्रार्यसमाज की नाव में पैर रक्खा। उस समय वह केवल एक छोटी-सी नाव थी। इस ३२ साल के श्ररसे में वह श्रव नाव से जहाज़ बन गई है। उस समय श्रार्थसमाज की नाव मेरी दृष्टि में हिन्दू क्रौमियत की नाव थी। उस समय यह किश्ती श्रकेली थी श्रौर छोटी-सी थी। पिछले ३२ सालों में हिन्दू क्रौमियत ने इतना ज़ोर पाया है कि श्रब हिन्दू क्रौमियत का एक श्रपना जबरदस्त बेड़ा है जिसमें श्रार्थसमाज को ऊंचा स्थान प्राप्त है।

पिछले ३२ सालों में मुभे कभी इस बात का श्रक्तसोस नहीं हुन्ना कि मैं श्रार्यसमाज में क्यों दाखिल हुन्ना? मैं हमेशा से इस घटना को श्रपनी ज़िन्दगी की महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी महान् बात (Turning point) संमभता हूं श्रीर इसे मैं प्रसन्नता श्रीर श्रभिमान से याद करता हूं।

सन् १६०६ ई० में देश-निकाले से वापिस श्राने के वाद जो व्याख्यान मेंने लाहौर श्रार्यसमाज के प्लैटकार्म से दिया था उस में मैंने यह कहा था कि मेरे जीवन में जो हिस्सा खराव है वह मेरा श्रपना है। वह या तो मुक्त को विरासत में मिला है या मेरे पूर्वजन्म के संस्कारों का फल है। लेकिन मेरे जीवन का जो हिस्सा श्रच्छा श्रीर लोगों में प्रशंसायोग्य है वह सब श्रार्यसमाज की बदौलत है। श्रार्यसमाज ने मुक्ते वैदिकधर्म से प्यार करना सिखलाया, श्रार्यसमाज ने मुक्ते प्राचीन श्रार्यसम्यता का मान करना सिखाया, श्रार्यसमाज ने प्राचीन श्रार्यसम्यता का मान करना सिखाया, श्रार्यसमाज ने प्राचीन श्रार्यों से मेरा सम्बन्ध

जोड़ा श्रीर मुभे उनका सेवक श्रीर भक्त बनाया।

श्रार्यसमाज ने मुभे श्रपनी जाति से प्यार करना सिखलाया, त्रार्यसमाज ने मुभे कुरबानी का मार्ग दिख-लाया। श्रार्यसमाज ने मेरे श्रन्दर सत्यधर्म श्रौर स्वतन्त्रता की रूह फूँकी। श्रार्यसमाज ने मुक्ते सगंठित करने का पाठ सिखलाया। त्रार्यसमाज ने मुभे यह शिक्षा दी कि समाज धर्म श्रौर देश की पूजा श्रौर सेवा करनी चाहिए। श्रौर उनकी सेवा में जो मनुष्य बिलदान करता है श्रौर दुःख उठाता है उसे स्वर्ग का राज्य मिलता है । मतलब यह है कि मैंने सार्वजनिक लोक-सेवा के तमाम सबक श्रार्यसमाज में रहते हुए श्रार्यसमाज से सीखे। श्रार्यसमाज के क्षेत्र में मैंने ऋपने प्यारे मित्र बनाए। ऋार्यसमाज के त्तेत्र में ही मैंने सार्वजनिक जीवन में पवित्रता के नमूने देखे। श्रार्यसमाज के उपकार मेरी गरदन पर श्रनगिनत श्रौर श्रसीम हैं। श्रगर मेरा बाल-बाल भी श्रार्यसमाज पर निछावर हो जावे तो भी मैं उन उपकारों से उर्ऋण नहीं हो सकता।

श्रगर में श्रार्यसमाज में दाखिल न होता तो ईश्वर ही जाने कि क्या होता, मगर यह सच है कि मैं श्राज जो कुछ हूं वह न होता।

श्रार्यसमाज के सभासद् बनने से एक सप्ताह के श्रन्दर ही लाला साईदास जी ने मुभे एक ज़िम्मावारी के काम पर रवाना कर दिया। स्वर्गीय स्वामी दयानन्द जी उस समय राजपूताना में थे। उनकी इच्छा थी कि आर्य-समाज में प्रचार के लिय पक प्रचारक निधि जमा किया जाय। चुनांचे उन की आशानुसार, लाहौर आर्यसमाज ने दो सभासदों का एक उपुटेशन संयुक्तप्रान्त में भेजने का निश्चय किया। इस काम के लिये भाई जवाहरसिंह साहिब मंत्री, आर्यसमाज, लाहौर (जो उस समय आर्यसमाज के उत्तम बक्ता समसे जाते थे) और मुसे नियत किया गया। सबसे पहले इम सहारनपुर जाकर ठहरे। जिस समय मेंने व्याख्यान देना शुक्ष किया केवल तीन आदमी उपस्थित थे। धीरे धीरे लगभग ४० के हो गये।

इसी तरह मेरठ शहर में भी काम किया। वहां से हम फ़र्रुखाबाद गये। वहां के आर्यसमाजियों ने हमारी बहुत आव-भगत तथा सेवा-टहल की। इसी समय फ़र्रुखाबाद में मैंने अनुभव किया कि 'नमस्ते' में क्या असर है। उस समय 'नमस्ते' एक जादू का काम करता था। और आर्य-समाजी एक दूसरे से बहुत मुहब्बत करते थे। इस दौरे में साधारणतः, मगर फ़र्रुखाबाद में विशेषतः आर्यसमाज के महत्त्व के सम्बन्ध में मेरा विचार हद हो गया। इस दौरे से वापिस आकर मैंने लगभग महीने तक आर्यसमाज का कुछ काम नहीं किया। परन्तु जनवरी सन् ८३ में मेरी और पं॰ गुरुदत्त श्रौर ला॰ हंसराज जी की सलाह से दो समा-चार पत्र जारी हुए। इन में एक का नाम Regenerator of Arya Vart रीजनरेटर श्रॉफ़ श्रायीवर्त श्रौर दूसरे का नाम देशोपकार था।

यह दोनों नाम मैंने ही चुने थे। खयाल यह था कि श्रंगरेज़ी के समाचारपत्र को पं॰ गुरुदत्त श्रौर ला॰ इंसराज जी चलादेंगे श्रोर उर्दू के समाचारपत्र का सम्पादन मैं करूंगा। पं॰ गुरुदत्त श्रौर ला॰ इंसराज ने श्रंगरेज़ी समाचार पत्र को लगभग दो साल तक चलाया। परन्तु देशोपकार के वास्ते मैं कुछ न कर सका क्योंकि मुभ को फ़ौरन ही जीवन-निर्वाह के वास्ते मुखत्यारी का काम जारी करना पड़ा।

में बयान कर चुका हूं कि जिस समय में बच्चा था मरे पिता मुसलमानी विचार रखते थे, श्रौर मेरी माता पौराणिक हिन्दू विचार रखती थी। मेरे पिता ने मुक्ते भी .कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ाया था। मुक्ते श्रच्छी तरह से याद है कि मैं नमाज़ भी पढ़ता रहा श्रौर कभी कभी मैंने रमज़ान में रोज़ा रखने का भी यहां किया।

चौदहवें साल में जब मैं पहली बार शिक्षा के लिये लाहै।र श्राया तो मेरी भेंट पिएडत शिवनारायण श्रिग्निहोत्री सं हुई। पिएडत शिवनारायण उन दिनों पञ्जाब ब्रह्मसमाज

#### के नेताओं में गिने जाते थे।

वह एक पत्रिका "बिरादरे हिन्द" निकाला करते थे, जिस में मेरे पिता प्रायः हिन्दू धर्म तथा श्रार्यसमाज के विरुद्ध लेख लिखा करते थे, मेरे पिता ने चलते समय मुभे एक पत्र पंडित साहब के नाम दिया। पंडित साहब उन दिनों लाहौर के ज़िला स्कूल में, ड्राइंग मास्टर (Drawing master) आहं खारवापक भी थे। उसी स्कूल में प्रवेश करने के कारण मुभे उनसे एक विद्यार्थी की स्थिति से भी वास्ता पड़ा। इस दफ़ा मैं लाहौर में केवल दो मास के लगभग ठहरा श्रीर मौसम गर्मी की लुट्टियों में जब मैं वापिस श्रपने पिता के पास गया तो फिर लाहौर नहीं श्राया किन्तु लुट्टियों की समाप्ति पर देहली चला गया। दूसरी दुफ़ा जब मैं १८८१ में शिक्षा प्राप्ति के लिये लाहौर श्राया तो में पंडित साहब से कई दफ्ता भिला। उन दिनों ब्रह्मसमाज में दो दल हो चुके थे। लाहौर का ब्रह्मसमाजमंदिर बावू केरावचन्द्रसेन के पक्ष वालों के हाथ में था। पंडित शिवनारायण श्रग्निहोत्री ने उनसे श्रलग होकर एक श्रौर ब्रह्मसमाज स्थापित की थी जो ब्रह्ममंदिर के समीप एक किराये के मकान में हुआ करती थी, पंडित साहब बहुत श्रच्छे व्याख्याता थे श्रौर उन दिनों उनके व्याख्यानों में बहुत भीड़ रहती थी। मैं उनसे प्रायः मिला करता था श्रौर वह मुभसे ब्रह्मधर्म की चर्चा किया करते थे। उनके कहने से मैं उनकी ब्रह्मसमाज का मैम्बर बन गया। उस समय पञ्जाब ब्रह्मसमाज के ट्रस्टी, मैडिकल कॉलिज के हैड क्लार्क लाला गंडामल, जंगल के महकमे के लाला रलाराम, तथा लाला काशीराम साहब थे। श्रब मंदिर के ट्रस्टियों के वार्षिक चुनाव का समय श्राया तो पंडित श्राग्नहोत्री ने जो श्रभी तक पंजाब ब्रह्ममंदिर के भी मैम्बर चले श्राप थे श्रपने पत्त में श्रधिक सम्मातियां लाने की कोशिश की श्रीर मुसे श्रच्छी तरह याद है कि इस श्रीभिष्ठाय से उन्होंने बहुत से नए मैम्बर पंजाबब्रह्मसमाज के बनाए।

उन्होंने मेरे पिता से भी मैम्बरी का फ़ार्म मँगवाया श्रीर उनसे प्राक्सी (उनकी श्रीर से सम्मित देने का श्रिधिकार) श्रपने नाम ले लिया। विरोधी दल में लाला गंडामल का प्रभाव मैडिकल कॉलिज में बहुत था। उनके कहने से मैडिकल कॉलेज के बहुत विद्यार्थी मैम्बर हो गये श्रीर चुनाव में श्रिधिक सम्मितियां उनके पक्ष में रहीं। इसी बीच पंडित शिवनारायण श्रिग्नेहीश्री की पहली पत्नी का देहान्त हो गया श्रीर वह बंगाल से एक बंगाली मिहिला लाये। लाहौर में श्राने के बाद शीघ्र ही इस बंगाली मिहला को चेचक हो गई। उन दिनों पिएडत श्रिग्नेहोश्री के यहां मेरा श्राना जाना श्रिधिक था इस लिये पंडित साहब की दूसरी पत्नी

की बीमारी के दिनों में मैंने उनकी खासी सेवा की श्रीर में एक रात या एक से श्रधिक रातों को उनके घर साया श्रौर उनके बच्चों की देख भाल करता रहा। पंडित साहब को श्रपनी पहली पत्नी से श्रत्यन्त प्रेम था श्रीर उसके चरित्र का उन पर गहरा प्रभाव था। पंडित साहब प्रायः उसकी याद करके ठंडी सांसें भरा करते थे। पंडित साहब में इतने परिवर्त्तन कदााचित न होते यदि उनकी पहली धर्म-पत्नी ऐसी जल्दी उनको विञ्जोह का दुःख न दे जाती। वह सदा से भावक रहे श्रीर उनको सदा इस बात की श्रावश्य-कता रही कि कोई आत्मा प्रेम और चरित्र के बल से उन पर श्रपना प्रभाव रखे। जब मुभे पहले पहल उनके दर्शन हुए तव पुरुषों में वाबू नवीनचन्द्र रायसाहब का उन पर बहुत प्रभाव था श्रीर घर में उनकी पत्नी का। परन्तु दुर्भाग्य से यह दोनों प्रभाव बहुत जल्द हट गये श्रौर लाहौर में कोई दूसरा मर्द या श्रौरत ऐसा न रहा जो उनको वश में रख सकता । उन दिनों में पंडित साहब बहुत बड़े ईश्वर उपासक थे। प्रार्थना श्रौर उपासना में रोने लग जाते थे। उनकी वाणी श्रीर लेखनी में सदा से बल था। उनका व्याख्यान सनकर मेरे दिल में, उनकी तरह एक उत्तम व्याख्याता बनने की उमँग पैदा हुई किन्तु जब तक मैं ब्रह्मसमाज का मैम्बर रहा मैंने कोई ब्याख्यान नहीं दिया। केवल एक बार

राजाराममोहनराय के जीवन पर एक निबन्ध पढ़ा। जिस दिन पंडित श्रग्निहोत्री ने श्रपने समाज के वार्षिकोत्सव पर सन् दश्या दश्में मुक्ते नियमानुसार दीन्ना दी उसी दिन दीक्षा के बाद मैंने पहली बार श्रार्यसमाज के प्रधान लाला साईदास के दर्शन किये।

लाला साईदास उस दिन ब्रह्म समाज में आये हुए थे, श्रीर कार्यवाई की समाप्ति पर बाहर उस मेज के पास जहाँ पुस्तकें बिकतीं थीं उन्होंने मुक्तसे कुछ बातें कीं। मुक्ते वह बातें याद नहीं परन्तु इतना श्रच्छी तरह से याद है कि बह मेरे कृत्य को दया की दिए से देखते थे। वह समक्तते थे कि यह बालक श्रज्ञान से इस जाल में फँस गया है इसका रास्ता दूसरी तरफ़ है।

कालिज के जीवन में, मेरी गहरी मित्रता श्रौर मुहब्बत मेरे सहपाठी लाला शिवनाथ श्रौर लाला लुट्टनलाल से थी। यह दोनों श्रौर लाला लक्ष्मीनाराण साहेब (जो श्रब बैरिस्टर हैं) देहली में मेरे मित्र बनगए थे। जब मैं लाहौर श्राया तो यह साहब भी लाहौर में शिक्षा के लिये श्राये श्रौर उसी श्रहाते में रहने लगे जहाँ मैं रहता था। यह देहली वाले समभे जाते थे। पंजाबी विद्यार्थियों में सबसे मेरी मित्रता लाला चतुर्भुज से हुई जो इस समय श्रमृतसर के वकीलों में बहुत ऊँचे श्रौर योग्य समभे जाते हैं। मगर मेरे विद्यार्थी जीवन में समय स्मरणीय बात वह सम्बन्ध है जो मेरा पंडित गुरुदत्त श्रीर लाला हंसराज से पैदा हुन्ना। पंडित गुरुदत्त श्रपनी कक्षा में उच्च थे। पंजाब युनिवरिसटी की परीक्षा में वह प्रथम तो नहीं किन्तु बहुत ऊँचे नम्बर पर पास हुए थे।

हमारे परलोक वासी मित्र लाला चेतनानन्द (वकील मुलतान) प्रथम नम्बर पर पास हुए थे श्रौर मेरे मित्र लाला शिवनाथ (इंजिनियर) तीसरे नम्बर पर, पिखत गुरुद्त्त कदाचित् चौथे, या उसके लगभग थे। दर्जे में उनकी बरा-बरी लाला सूरजनारायण मेहर से थी।

लाला स्रजनारायण फ़ारसी उर्दू श्रंग्रेजी भाषाश्रों के झान में बहुत योग्य थे, श्रौर वैसे भी हरतरह तीव्रबुद्धि श्रौर बहुत परिश्रमी श्रौर पढ़ने वाले थे। इसके विरुद्ध पिएडत साहब का विस्तृत झान, उनकी स्मरण्हाकि श्रौर उनकी बुद्धि ऐसी ऊंची श्रेणी की थी कि बहुत शीव्र वह श्रपने साथियों में नेता समभे जाने लगे।

गुरुदत्त श्रौर चेतनानन्द पिहले से श्रार्थ समाज में श्राया जाया करते थे। लाहौर में श्राते ही उन्होंने श्रार्थ-समाज से गहरा सम्बन्ध पैदा किया। गुरुदत्त की कार्य शैली श्रारम्भ से ही बहुत विस्तृत थी।

भाषात्रों में वह श्रंगरेजी, फ़ारसी, श्ररबी, उर्दू संस्फ़त

जानते थे। शास्त्रों में वह गिएत का ऊँचा ज्ञान रखते थे। पदार्थ विज्ञान से तो उनको विशेष प्रेम था किन्तु तत्त्व ज्ञान श्रीर इतिहास तथा धार्मिक साहित्य इत्यादि की भी उनको बहुत जानकारी थी। उनका रहन सहन न केवल सादा था बल्कि विचित्र था। हमारी कत्ता को इकट्ठे हुए श्राधिक समय नहीं हुश्रा था कि उनकी योग्यता श्रीर ज्ञान की प्रसिद्धि होगई। इसके श्रातिरिक्त उनके काम श्रीर उनकी श्रादतें ऐसी विचित्र थीं कि लड़कों का ध्यान श्राप से श्राप खींचती थीं। वह सदा श्रसाधारण कामों का करना पसन्द करते थे। कभी कभी लोग उनसे प्रश्न भी करते थे। किन्तु उनकी योग्यता के कारण श्रिधिक पूछताछ न करते थे। इसी कारण से मैंने उनके जीवन का संग्रह किया है।

यहाँ पर श्रिधिक लिखा श्रावश्यक नहीं, केवल इतना ही काफ़ी है कि उनसे मेरी बहुत दोस्ती होगई। वह श्रीर लाला इंसराज गहरे दोस्त थे श्रीर उनके सबब से मेरी जानकारी श्रीर दोस्ती लाला इंसराज से हो गई।

परलोकवासी ला० साईदास जी उन दिनों लाहौर श्रार्यसमाज के प्रधान थे। मनुष्य पहचानने वाले वयोवृद्ध सज्जन थे श्रौर वह प्रायः शिष्यों की खोज में बोर्डिङ्ग हाऊस में श्राया करते थे, जहाँ पंडित गुरुदत्त रहते थे।

गुरुदत्त के अतिरिक्त और भी आर्य समाज से सहातु-

भूति रखने वाले, तथा नियमानुकूल सदस्य कॉलिज के बोर्डिङ्ग हाऊस में रहते थे, लाला केशवदास वी. ए. (एकस्ट्रा श्रिसस्टेंग्ड किमिश्नर) श्रीर लाला चंतनानन्द भी उनमें थे। एहले साल तो में श्रपनी परीक्षा की तैयारी में श्रिधिक लगा रहा श्रीर इसलिये मैंने पंडित गुरुदत्त की संगत से बहुत लाभ नहीं उठाया, किन्तु दूसरे वर्ष में प्रायः उनके साथ रहने लगा। उर्दू हिन्दी की बहस में, मैं श्रीर वह तथा लाला इंसराज इकट्टे थे। यह कहना चाहिए कि हमारे सार्व-जानिक जीवन का श्रारम्भ उर्दू हिन्दी की बहस से हुशा।

मैंने श्रीर पंडित गुरुद्त ने सहस्रों विद्यार्थियों से मैमोरियल पर हस्ताचर कराए। मैंने श्रम्बाला जाकर एक वक्तता दी जिसमें देहली के प्रसिद्ध विद्वान राय हुकुमचन्द एम्. ए. उपस्थित थे। वह हिन्दी के विरोधी थे श्रीर उस समय पंजाब में एक्स्ट्रा श्रासिस्टेंग्ट कमिश्नर थे। उन्होंने मेरे सम्बन्ध में डाक्टर साहब को जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लिखा। प्रिंसिपल साहब ने मुक्तसे पूछताछ की श्रीर मुक्त समक्ताया कि विद्यार्थियों को किसी सार्वजनिक श्रान्दोलन में भाग नहीं लेना चाहिए।

यह घटना सम्भवत अभैल अथवा मई १८८२ की है। १८८२ के आरम्भ में मेरी गहरी मित्रता पंडित साहब से हो गई थी। उनकी मित्रता का एक परिणाम यह था कि मेरे विचारों में से राष्ट्रीयता की महक श्रांने लगी। बचपन में मुसलमानी विचारों से पोषित श्रात्मा, जिसने जवानी के श्रारंभ में ब्रह्मसमाज की साया ढूंढ़ी थी। गुरुदत्त श्रौर हंसराज की संगत में प्राचीन हिन्दू सभ्यता से प्यार करना सीखने लगी। पिएडत गुरुदत्त जॉनस्टुश्रर्ट मिल (John Stuart mill) श्रौर बैन्थम (Bentham) के बहुत प्रेमी थे। उनकी संगत में मैंने भी इन विद्वानों के विचारों को पढ़ा।

उनसे मेरे विचारों में विस्तार आने लगा, इस के आतिरिक्त लाहीर में आकर, प्रायः समाचारपत्रों के पढ़ने का अवसर मिला। मगर सबसे ज़ीरदार असर मेरे चरित्र पर उर्दू हिन्दी के आन्दोलन का हुआ। इस आन्दोलन ने मेरे हृदय में जातीय प्रेम का उद्देग पैदा कर दिया। मैंने संस्कृत भाषा की प्रशंसा में, व्याख्यान सुने और उस के सम्बन्ध में कुछ पढ़ा। बाबू नवीनचन्द्र राय साहिव के प्रभाव से पञ्जाब का ब्रह्मसमाज हिन्दी के पत्त में था। उन की इस राय की जड़ में राष्ट्रीय विचार थे।

वह हिन्दी को कुल हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय भाषा समभते थे। श्रौर चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीयता की इमारत उस पर बनाई जावे। इन विचारों ने मेरे दिल पर गहरा श्रसर किया श्रौर यह मेरे सार्वजनिक जीवन का श्रारम्भ था। गुरुदत्त श्रीर हंसराज से मैं प्रायः श्रार्थसमाज के सम्बन्ध में सुना करता था। वह ब्रह्मसमाज पर हंसी उड़ाते थे कि यह लोग बाईबल पर वहुत भरोसा करते हैं। यह वह समय था जब कि बावू केशवचन्द्रसेन की पैगम्बरी की चर्चा थी। ब्रह्मसमाज के श्रिधवेशनों में, व्याख्यानों तथा लेखों में हज़रत मसीह श्रीर बाइबल की बहुत श्रिधिक चर्चा श्राती थी।

( & )

# आर्य समाज में विशेष कार्य

लगभग श्राठ मास तक मैंने श्रार्थसमाज के लिये कोई काम नहीं किया। सितम्बर सन् १८८३ ई. में वकालत की परीक्षा की तथ्यारी के लिये लाहौर श्राया श्रौर स्वर्गीय मदनसिंह के साथ रहने लगा। स्वर्गीय लाला साईदास कई बार समाज के जलसे के बाद मुक्ते श्रापने मकान पर ले जाते श्रौर घएटों मुक्तसे बात करते थे।

श्रक्टूबर में स्वामी दयानन्द जी की बीमारी का समा-चार लाहौर में पहुंचा श्रौर लाहौर श्रार्यसमाज ने स्वर्गीय लाला जीवनदास श्रौर पंडित गुरुदत्त को स्वामी जी की सेवा शुश्रुषा के लिये श्रजमेर रवाना किया। उस साल

३० ब्रक्कवर को दिवाली थी। शाम को मैं लाला साईदास श्रीर ला॰ मदनसिंह के साथ दीवाली देखने को निकला उस समय वह उदास थे, क्योंकि उन को दिन में ख़बर मिली थी कि स्वामी जी की बीमारी खतरनाक है। श्रौर डर है कि वह बच न सकें। हम को इस चिन्ता श्रौर शोक में दीवाली का कुछ लुत्फ़ नहीं स्राया स्रौर हम उदास ही घर को वापिस श्राए। श्रगले दिन तीसरे पहर को मैं पढ़ रहा था कि किसी लड़के ने गहरीस्याहधारियों में लुपा हुन्ना एक परचा मेरे हाथ में दिया। इस में लिखा समाचार पढ़ते ही मेरे हाथों से किताब गिरगई। सायकाल लाहौर श्रार्यसमाज के मंदिर वच्छोवाली में बिना किसी नोटिस श्रौर विक्वापन के लोगों का भारी जमाव इकट्ठा हो गया श्रौर यह निश्चय हुआ कि अगले दिन लाहौर आर्यसमाज की ओर सै एक शोक सभा की जाय। लाला साईदास जी ने इस सभा के लिये मुभे मुख्य वक्ना निश्चित किया । मैंने वापिस श्राकर रातभर बैठकर एक व्याख्यान तैयार किया। श्रगले दिन शामको लाहौर श्रार्यसमाज मन्दिर में श्रादमी ही श्रादमी दिखाई देते थे। मौसम सरदी की थी, मगर गरमी के मारे जान निकली जाती थी। सैंकड़ों श्रादमी स्थान न होने के कारण वापिस चले गये।

छुतों पर भी बड़ी संख्या में ऋादमी ही ऋादमी

दिखाई देते थे। एक व्याख्याता के बाद दूसरा व्याख्याता उठता था, मगर नाकामयाब रहा। मैंने लगभग एक घएटे तक व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान ने मेरा सिक्का बिठा दिया। इस व्याख्यान के प्रथम कोटि के व्याख्याताओं में मेरी जगह कायम करदी।

स्वामी दयानन्द की मृत्युन मेरे दिलपर इतना सदमा पहुँचाया श्रौर में इतनी चिन्ताश्रों में डूब गया कि निश्चिन्त होकर कानूनी कितावें न पढ़ सका। इस पर परीचा भी बहुत कठिन हुई। उस साल वकालत की परीक्षा में ६४ परीक्षार्थी थे, जिनमें से केवल पाँच उत्तीर्ण हुए श्रौर बाकी साठ श्रनुत्तीर्ण हुए। उस दिन से श्रार्थसमाज ने मेरे जीवन में मुख्य स्थान ब्रह्ण किया । सन् १८≍४ ई०में में जगराँव से रोहतक चला गया, जहाँ पर मेरे पिता स्कूल में श्रध्यापक थे। वहाँ मैं श्रपनी जीविका कमाने के वाद वकालत की तय्यारी करता था। मगर साथ ही रोहतक की श्रार्यसमाज के मंत्री की हैसियत से समाज का काम बहुत दिलचस्पी से करता था। श्रार्यसमाज मेरे जाने से पहले स्थापित थी मगर बहुत कमज़ोर हालत में थी। इस बार फिर मैं वकालत की परीक्षा में तीन नम्बर की कमी से फ़ेल हो गया। इनदिनों पास होने के लिये प्रत्येक विषय में ६०-१०० नम्बर श्रीर कुल मिलकर ६६-१०० नम्बर पाने की आवश्यकता थी।

६४ परीक्षार्थियों में से केवल १० पास हुए। इस असफलता से मुक्ते बहुत खेद हुआ क्योंकि मुखत्यारी की हैं सियत में जो अपमान मुक्ते उठाना पड़ता था वह मेरे लिये असहा था। अपने पिता के कहने से मैंने एक बार फिर भाग्य की परीक्षा करने का संकल्प किया मगर आर्यसमाज के काम में कभी बेसुधी नहीं की। १८८१ ई० में मैंने रोहतक में दयानन्द-कॉलेज के लिये चंदा जमा करके भेजा और दिसम्बर में फिर परीक्षा में समिमलित हुआ। इस बार भी परीक्षा कठिन हुई और इसके अतिरिक्त उस समय यह बात प्रसिद्ध हो गई थी कि रजिस्ट्रार बिना रिश्वत के किसी को पास नहीं करता।

दयानन्द-कॉलंज क्रायम करने की तजवीज़ १८८३ ई० में हो चुकी थी। मैं उन दिनों लाहौर में ही था श्रौर तमाम जलसों श्रौर निजी कमेटियों में शामिल रहता था। १८८४ श्रौर १८८४ ई० में उसके लिये चन्दा जमा होता रहा। मगर कॉलेज खोलने के लिये काफ़ी रक्षम जमा न हुई। दिसम्बर श्रौर जनवरी १८६६ ई० में मैं प्रायः लाला हंसराज श्रौर पं० गुरुदत्त से मिला करता था श्रौर सदा हमारी बात-चीत कॉलेज श्रौर समाज पर होती थी। समाज श्रौर कॉलेज को हम श्रपनी देशभिक्त श्रौर जातिभिक्त का केन्द्र बनाना चाहते थे। इस लिये एक बार लाला हंसराज ने श्रौर मैंने

एक व्यवस्था बनाई कि हम दोनों द्यानन्द कॉलेज का स्कूल विभाग खोलने के लिये अपनी संवा अपण करें। वह हैडमास्टर का काम करें और में सैकएडमास्टर का। रुकावट केवल इतनी थी कि वह तो बी. ए. थे मगर मैंने एएट्रैन्स के सिवाय युनिवर्सिटी की कोई परीक्षा नहीं दी थी और संदेह था कि मेरी सेवा कुछ मूल्यवाली न समभी जायेगी।

में मुखत्यारी से भी लगभग २००) मासिक कमाता था; श्रोर श्रपनी श्राय के श्रमुसार श्रपनी हैसियत रखता था। मेरी योग्यता श्रोर शिच्चा का श्रध्यापक ३०) या ४०) में मिल सकता था। इस कारण से मुभे संदेह था कि श्रगर मैंने श्रध्यापकी के लिये श्रपनी सेवा श्रपण की तो वह किसी श्रथ में श्रादरणीय न समभी जावेगी। किन्तु में मुखत्यारी से इतना दुःखित श्रोर समाज की सेवा का इतना प्रेमी था कि मैंने फिर संकल्प किया कि चाहे कुछ ही समभा जावे में मुखत्यारी न ककँगा।

दूसरी कठिनता यह थी कि लाला इंसराज को गुज़ारा देने का इक़रार उनके भाई ने किया था; मगर मुभे कोई गुज़ारा देने वाला न था। मेरे माता-पिता ने बहुत कष्ट से मुभे शिक्षा दी थी श्रौर श्रव वह मेरी कमाई से ही दूसरे बच्चों की शिक्षा में सहायता की श्राशा करते थे। इन विचारों ने मुभे बहुत चिन्तित किया श्रौर में रातों श्रौर दिनों रोया करता था। एक दिन गुरुदत्त ने मुभे रोते पकड़ लिया श्रौर मुभे बहुत प्यारी धिकार दी। परन्तु मेरे भाग्य में यह न लिखा था कि मैं श्रध्यापकी करूँ।

मैंने गुरुदत्त की सम्मित से २००) खर्च करके यह मालूम कर लिया कि मैं परीक्षा में पास होगया हूँ। इस समाचार ने मेरे विचार को बदल दिया और मैंने गुरुदत्त और हंसराज की सलाह से स्कूल मैं अध्यापकी का काम करने का विचार छोड़ दिया। हम सब इस परिणाम पर पहुँचे कि व्यक्षिगत सेवा के स्थान में, कदाचित् मैं रुपये से संस्था की अधिक सहायता कर सकृं।

## १८८६ ई० से १८६२ ई० तक

१८८६ ई० से श्राप्रैल १८६२ तक में हिसार में वकालत करने के साथ साथ काम करता रहा। मेरे जाने के वाद श्रौर मेरे सामने वहाँ पर श्रार्थसमाज की नींच पड़ी। इन पाँच सालों में मैंने हिसार के वकील पिएडत लखपतराय श्रौर हिसार के साहकार लाला चन्दूलाल श्रौर हरिलाल की सहायता से एक बहुत श्रच्छी रक्रम रुपये की जमा करके कॉलेज के चन्दे में भेजी श्रौर दूसरी तरह से भी समाज को हढ़ किया। यहाँ तक कि यह समाज इस समय सूबा की सुदृढ़ श्रौर श्रच्छी समाजों में गिनी जाती है। ज़िला की

जनता में श्रीर विशेष कर हिसार, रोहतक श्रीर देहली के ज़िलों में श्रार्यसमाज के विचार का श्रौर साधारण जाति-हित का विचार पैदा करने में जो सफलता इस समाज को हुई है वह सुबा भर में श्रपनी समतानहीं रखती। हिसार श्रार्यसमाज उन समाजों में से है जिन्हों ने इस बात का श्रतुभव किया है कि जय तक ।शीक्षेत श्रौर श्राशिचित समुदायों में हृदय की सहानुभूति और गहरा सम्वन्ध न हो सुधार का काम नहीं हो सकता, श्रौर उससे काफ़ी श्रच्छे नतीज़े नहीं निकल सकते। श्रार्थसमाज की सफलता का एक मंत्र यह है कि वह सुधार श्रीर उन्नति के काम को केवल शिक्षित समुदाय तक परिमित नहीं रखना चाहती, श्रौर ऐसे उपाश्रों द्वारा काम करती है जो सर्व साधारण श्रौर श्राशित्तित हिन्दुत्रों को हृदयग्राही होते हैं।हिसार श्रार्यसमाज ने इस विषय में बहुत श्रमली श्रीर बहुत फैला हुआ काम किया है। इस वात का श्रेय जिन आदामियों को है उनकी इस श्रवसर पर संक्षेप से चर्चा करना में श्रपना कर्तव्य समभता हैं।

सबसे पहले में परलोकवासी लाला चंदूलाल आर्थ-समाज के प्रधान का उल्लेख करता हूँ। लाला चन्दूलाल जी हिसार के एक बहुत आदरणीय घराने के रक्ष थे। जाति के अग्रवाल बनिये थे। उनके दादा लाला रामजीदास बिलकुल

श्रसाधारण प्रकृति के श्रादमी थे। ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने जब पहली बार क़ाबुल पर चढ़ाई की थी उस समय लाला रामजीदास श्रौर उनके भाई इत्यादि कमिसारयट विभाग में गुमाश्ता श्रीर खज़ानची थे श्रीर उन्हों ने उस समय बहुमूल्य सेवाएं की थीं। उसके बाद वह ज़िला हिसार के बहुत दिन तक खज़ानची रहे । परन्तु एक बार उनके नौकर की श्रसावधानी से खजाने में कुछ हानि हुई: श्रीर ठाला रामजीदास को कुछ कप्ट उठाना पड़ा। उस दिन से उन्होंने निश्चय कर लिया श्रीर मरते दम तक इस निश्चय पर हद रहे कि सामयिक सरकार के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना । लाला रामजीदास धार्भिक श्रौर सामाजिक विचारों में बहुत उदार थे। पौराणिक-धर्म को वह मानते न थे और मूर्तिपृता के पदा में न थे। सामाजिक विचारों में तो बहुत ही उदार श्रौर साहसी थे। विरादरी श्रौर नगर के लोगों की स्थिति तथा विचार घारा से ऊँचे होकर, उन्होंने श्रपने कुल में ऐसे सामाजिक सुधार किये जो उस समय उस हैसियत के श्रादमी से होने श्रसम्भव थे। लाला रामजीदास में कुछ गुण वीरता के थे। दूसरों की सम्मतियों को वह बहुत तुच्छ समभते थे। जिसको वह दुरुस्त समभते थे इसके करने में उनको कभी रुकायट नहीं हुई। श्रपने हठ श्रीर श्रपनी धुन के पक्के थे। श्रपनी बात के मई

थे। उदार थे, साहसी थे। वह सरकार के बड़े दरबारी थे मगर कभी दबीर में न जाते थे। एक दफ़ा जब दरबार के लिये बुलावा कुछ विशेष चेतावनी के साथ श्राया तो उन्हों ने दरबारीपन से त्यागपत्र लिखकर भेज दिया । उनके पोतों ने श्रौर उनके भतीजे ने कई दफ़ा उनसे कहा कि वह श्रपने स्थान पर उनको दरवारी बनवादें: परन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया श्रौर श्रपने बच्चों को यही सलाह देते रहे कि श्रफ़सरों से श्रलग रहना ही श्रच्छा है: श्रीर पास जाना श्रनुचित श्रीर श्रात्म सम्मान के विरुद्ध हैं। मरे हिसार में त्रान के बड़े कारण लाला रामजीदास थे। उन दिनों उनका एक मुक़दमा गवर्नमेंएट से चल रहा था। उसके लिये उन्होंने रोहतक से मुभे बुलाया। मैं भी उन दिनों वकालत के लिये उपयुक्त स्थान की खोज में था। जब मैं हिसार श्राया तो मैंने श्रपने काम के लिये वहां श्रच्छा ंन्नत्र पाया श्रौर इस छिये वहां ही वकालत करने लगा। लालां रामजीदास प्रायः मेरे पास श्राया करते थे श्रौर मुक्त से कहा करते थे कि मेरे दिल में नये शिक्षित समुदाय के लिये श्रादर श्रौर विश्वास नहीं। उन लोगों का चरित्र बहुत नर्म और कमज़ोर है। मगर इतना होने पर भी उनको मुक्त पर अत्यधिक विश्वास था। मेरे हिसार आने से पहले ही उनके कुल में श्रार्य-विचारों का प्रवेश हो चुका था। श्रार्य सिद्धान्तों को तो वह मानत न थे किन्तु उदार विचारों के कारण श्रार्थ प्रसिद्ध थे।

(0)

## हिसार में समाज का कार्य

जब मैं हिसार पहुंचा तो वहाँ पर संस्कृत के एक विद्वान् परिडत गंगासहाय थे। यह परिडत जी वेदान्ती विचारों का प्रचार किया करते थे। उन्होंने एक सभा भी वना रखी थी। कुछ समय तक तो मैं श्रौर मेरे दोस्त पं० लखपतराय श्रौर बाबू चूड़ामणि इस सभा में जाते रहे। श्चन्त में हमने निश्चय किया कि नियमित रीति से श्चार्य-समाज स्थापित की जाय। फिर ऐसा ही किया गया। लाला रामजीदास के पौत्र लाला चन्द्रलाल को जो शहर में श्रवनी बुद्धिमानी, सार्वजनिक कामों में प्रेम श्रौर सहानुभूति के विचारों से प्रसिद्ध श्रादमी थे, इस समाज का प्रधान बनाया गया श्रौर मुभे उसका मंत्री। लाला चन्द्रुलाल श्रपनी मृत्यु तक उस समाज के प्रधान रहे श्रौर १८८६ ई० से लेकर १६०६ ई० तक, जब उनका देहान्त हुन्ना, मेरे मित्र रहे। लाला चन्दूलाल का आचरण बहुत ऊँचा और दृढ़ था। वह भी श्रपने दादा के समान बात के पक्के थे श्रौर बहुत उत्साही श्रौर साहसी पुरुष थे। छोगों के भगड़े श्रपने सिर पर छेते थे।

मुभे कभी ऐसा अवसर देखने या सुनने में नहीं आया कि किसी मनुष्य ने श्रपनी किसी मुसीवत में लाला चन्द्लाल से सहायता मांगी हो श्रौर उन्हों ने इनकार किया हो । वह श्रपने शहर श्रौर श्रपने ज़िला में प्रत्येक श्रादमी के सलाह-कार थे। लोग मुक़दमों में उनकी सहायता ढूंढ़ते थे। श्रपने बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में उनसे सलाह लेते थे। धर्म, चिकित्सा श्रौर सामाजिक तथा मुल्की विषयों के बारे में उन से चर्चा करते थे । उनकी शिक्षा बिलकुल मामूली थी । थोड़ीसी संस्कृत, श्रच्छी हिन्दी श्रौर मामूली उर्दू जानते थे। हिन्दी गणित में बहुत चतुर थे। व्यापार चलाने श्रीर हुएडी चिट्टी के मामलों में उनकी राय माननीय समभी जाती थी। जायदाद श्रीर खेती के प्रवन्ध में प्रसिद्ध थे। श्रपने कुदुम्ब में तीन परिवारों के मुखिया थे। स्वाभाविक बुद्धि का श्रद्धा भाग उनको मिला था। हर बात की तहको बहुत जल्द पहुँच जाते थे श्रोर हर मामले में उनकी रुचि बुद्धिमानी की होती थी। दोस्त बड़े पक्के थे। धनाद्य के पुत्र थे। रहन सहन श्रीर खर्च में श्रमीर थे। तिस पर उनका सामाजिक चरित्र बहुत ऊँचे दर्जे का था। किसी समय में थोड़ी बहुत ऐश भी करचुके थे। मगर जब से मुक्त से दोस्ती हुई ऊँचे दर्जे के सदाचारी रहे। श्रमीर होते हुए भी लोगों के काम म्राना भ्रौर उनके दुःखों में शामिल द्दोना उनका स्वभाव

था। लोगों को न केवल श्रौषधियं (जो कभी कभी बहु ्रमूल्य होती थीं ) बिना मूल्य देते थे। बल्कि मैंने कई दफ़ा देखा कि रात को लोगों ने उनको सोते हुए जगाया श्रीर वह उठ कर बीमार देखने के लिए उसके साथ हो लिए। ंदिन रात में हर समय मुस्तैद रहते थे। परमात्मा ने उस व्यक्ति को विचित्र-गुर्णों का समृह बनाया था। मेरा विश्वास है कि स्रगर वह श्रच्छी शिक्षा पाते तो मुल्क के प्रसिद्ध ेनताश्चों में उनकी गणना होती । फिर भी श्रपने परिचित चेत्र में वह सब से प्रभावशाली श्रौर लोकप्रिय नेता थे। एक दफ़ा जब एक मुसलमान डिपटी कमिश्नर से उनकी तकरार हो गई तब जो कमिश्रर साहब तहकीकात के लिये श्राए उन्होंने उनसे कहा कि "तुम ज़िला के राजा हो।" इस में एक तरह का ताना था; मगर साथ ही उनकी शक्ति उनके बल श्रौर उनकी लोकप्रियता का सार्टीफ़िकेट भी था। वर्ष से अधिक • उन्होंने श्रार्य समाज की सेवा की श्रौर श्रपना तन मन धन उस पर न्यौद्धावर किया जिसका एक परिणाम यह हुआ कि हिसार श्रार्य समाज श्रपने कार्यक्षेत्र में एक बड़ी शक्कि हो गई!

लाला चन्दूलाल राजनीति में भाग नहीं लेते थे। किन्तु वह राजनीति की चालें समभते थे श्रीर जब कभी उनके सामने कोई राजनीतिक चर्चा होती थी तो वह उसको श्रच्छी तरह समभते थे। वह श्रपने ज़िला के हाकिमों से श्रच्छी

बनाए रखते थे। मगर जब से यह श्रार्यसमाज के नेता बने ज़िला के हाकिमों के दिल में उनकी तरफ़ से खटका रहा । १६०७ ई० में जब गवर्नमेंट ने मुफ्ते देश से निकाला तब वह परीक्षा में पूरे उतरे। ज़िला के हुकाम को मालूम था कि वह मेरे दोस्त हैं। उन्होंने कभी मेरी दोस्ती से इनकार नहीं किया श्रौर दो साछ तक मेरे कुल कागज़ पत्र उनके मकान में पड़े रहे। हाकिमा से वह सदा यह कहते रहे कि मैं लाजपतराय का दोस्त हूं और मैं उनको निर्दोप समभता हूं। ऐसे समय में जब कि मेरे श्रगणित भित्रों ने मेरा साथ छोड़ दिया, ठाला चन्दूळाळ मेरे साथ रहे। देश निर्वाचन से छौटने के बाद कई बार में उनके पास जाकर ठहरा। वह मेरे साथ यात्रा करते थे। मैं देहरादन में उनके साथ तीन सप्ताह तक रहा। जिन दिनों मैं मांडले में बन्दी था उन दिनों में भी उन्होंने मक से पत्र ब्यवहार रखा। यह वह समय था जब कि मेरे कुछ गहरे मित्र मुभ से तटस्थ हो गये थे त्रीर मेरा साथ छोड़ दिया था। श्रमीर रईस, सरकारी नौकर श्रौर उपाधिधारी तो मुक्त से कोसों भागते थे। किन्तु लाला चन्दूलाल साइस से खुले तौर पर मेरी दोस्ती का दम भरते रहे। हिसार समाज की उन्नति श्रौर लोकप्रियता में इस व्यक्ति के श्राचरण बुद्धिमानी श्रौर उदारता का बहुत बड़ा भाग है। हिन्दुओं की आनेवाली पीढ़ियां, जो जातीय मन्दिर इन महापुरुषों के छिए बनावेंगी,

जिन्होंने उन्नीसवीं श्रौर वीसवीं सदी में हिन्दू जाति की रक्षा की और अपनी श्रद्धा श्रौर त्याग से अपने पूर्वपुरुषों के धर्म श्रोर कीर्ति की, न केवल रक्षा की, किन्तु उनका मान बढ़ाया, श्रौर जिन्होंने देश श्रौर जाति को श्रपन हृदय सिंहा-सन पर बैठाया; उन में स्वर्गीय लाला चन्द्लाल श्राद् रका स्थान पांचेंगे। लाला चन्द्लाल जन्म से विनये थे। परन्तु श्राचरण श्रौर स्वभाव से उनमें कुछ गुण ब्राह्मणों के थे। श्रीर उत्साह तथा वीरता में वह पूरे क्षत्रिय थे। हिन्दुर्श्वों के तीनों उच्च वर्णों के गुणों के वह समृह थे। मेरे हृदय में उनके लिये बड़ा श्रादर है। श्रपने जीवन में मुभे जितना शोक उनकी मृत्यु पर हुश्रा थोड़े ही श्रन्य लोगों की मौत पर हुश्रा । देवता समान स्वर्गीय बालमुकुन्द, जिन्होंने कई वर्ष बिना वेतन लिए श्रपने खर्च पर दयानन्द कालेज की सेवा की, लाला चन्द्लाल के छोटे भाई थे। उनके दूसरे भाई लाला हरिलाल हिसार की आर्थ समाज के प्रधान हैं। जब लाला चन्द्रलाल का देहान्त हुन्ना तब ज़िला के श्रगणित हिन्दू मुसलमान शोक करने श्राए । तब मैंने वीसियों की ज़बान से सुना कि हरियाना का सरदार चल बसा। हिसार हांसी ब्रार भिवानी के विभाग को हरियाना कहा करते थे। उस प्रदेश का यह पतिहासिक नाम है।

हिसार आर्यसमाज के सौभाग्य से उसको एक और

नेता वैसा ही ऊंचा मिला जैसे कि लाला चन्द्रलाल थे। बल्कि कुछ श्रंशों में तो यह नेता पंजाब में श्रपना जोड़ नहीं रखता। लोगों के दुःख में, उनके कप्टों और मुसीवतों में सम्मिलित होने का जो गुण लाला चन्द्लाल में था उससे कई गुणा ऋधिक पं० लखपतराय में था। परिडत लखपतराय श्रद्धितीय मनुष्य हैं। इस व्यक्ति की दढ़ता, इसका प्रेम, इसकी मित्रता, इसको देवताश्रों के दरजे तक पहुंचा देती है। मैंने श्रपने जीवन में बीसियों मित्र बनाए । उनमें से कुछ की मित्रता का मुभ श्राभिमान है । श्रापने परिचितों की संख्या तो कदाचित् इजारों तक पहुँचती है। किन्तु श्रपने जीवन में मुभे श्राज तक ऐसा श्रादमी मुभे नहीं मिला जिसको स्वार्थ रहित प्रेम, निस्पृहता श्रात्मसंयम श्रौर त्याग में मैं पंडित लखपतराय के साथ एक ही तखड़ी में तौल सकूं। मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं जिनमें मैं इस व्यक्ति की प्रशंसा कर सकुँ। मेरे जीवन की श्रंधेरी से श्रंधेरी घड़ियां मेरे जीवन के उदास से उदास अवसर इस व्यक्ति के प्रेम से प्रकाशित और दीप्त रहे।

उसने मुभे कभी जबाब नहीं दिया। इस समय दुनिया में मैं कोई ऐसा मनुष्य नहीं देखता जिसके साथ मुभे इतना प्रेम है और जिसके लिये मेरे हृदय में ऐसा आदर है जैसा कि पं० लखपतराय के लिये। पं० लखपतराय मेरे राजनैतिक

विचारों से सहमत नहीं हैं। वह स्वभाव से कुछ डरपोक हैं। मैं उनको कायर कहना नहीं चाहता श्रौर न वह कायर हैं। परन्तु उनका सब डर श्रौर भय श्रपने लिये नहीं किन्तु उस श्रान्दोलन ( Movement ) के लिये है जिसकी सेवा में उन्होंने श्रपने जीवन का सबसे श्रच्छा भाग लगाया है। उनकी सेवा से उनके श्रपने पास श्रौर दूर के सम्बन्धियों ने भी लाभ उठाया। ठीक शाब्दिक श्रर्थों में वह परिवार पोषक रहे। किन्तु उनकी सेवा का क्षेत्र उनके श्रपन सम्ब-निधयों तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने मित्रों श्रौर परिचितों की भी सेवा की । परन्तु सबसे श्रधिक सेवा उन्होंने आर्यसमाज की की। आर्यसमाज के इतिहास में उनका नाम सदा चमकता रहेगा। यह काम ऐसे ऊँचे भाव से किया गया और इस तरह से निभाया गया कि मेरे विचार में प्रत्येक श्रार्ययुवक को उनका वित्र श्रपने गले में लटका लेना चाहिए। जिस में प्रत्येक परीक्षा के समय वह उसके काम क्राये क्रौर कार्यकर्ता युवक उनके चित्र को देखकर स्वार्थपरता, जातिद्रोह, श्रसत्य व्यवहार श्रौर मिथ्या श्रभिमान के महापापों से बचा रहे । मैं मूर्तिपूजक नहीं और न मूर्तिपूजा का पक्षपाती हूँ। किन्तु श्रार्थसमाज के क्षेत्र में जिन व्यक्तियों ने यह आदर पाया है कि आगे श्राने वाली सन्तति उनकी मूर्तिपूजा करे; इनमें पं० लखपत-

राय सब से ऊँची श्रेणी में हैं। पं० लखपतराय आर्यसमाज के सबसे अच्छे और प्रसिद्ध सेवकों में से हैं। इनका जीवन बहुत सादा और इनका चरित्र बहुत ऊँचा है। आर्यसमाज के नेताओं में यदि कोई व्यक्ति है जिसने नाम और प्रसिद्धि की कभी परवाह नहीं की और जिसने औरों को अपने काम का श्रेय लेने दिया वह पं० लखपतराय और मेरे विचार में इससे अच्छी प्रशंसा मैं उनकी नहीं कर सकता।

हिसार श्रार्यसमाज के काम में एं० लखपतराय के छोटे भाई डाक्टर धनीराम ने भी श्रच्छा भाग लिया। उनकी बुद्धिमानी उनकी गंभीरता उनकी जानकारी तथा संस्कृत परिडत ने समाज के श्रान्दोलन को बहुत लाभ पहुँचाया । मगर हिसार, रोहतक श्रौर दिल्ली के प्रान्त में, श्रार्यसमाज के काम, श्रौर इसके सिद्धान्तों को फैलाने तथा लोकप्रिय बनाने में जिस ब्यिक्त ने पवित्र श्रात्मा का काम किया वह डाक्टर रामजीलाल साहब हैं। सन् १८२४ ई० से, जबकि वह रोहतक के डिस्टिक्ट स्कूल में मरे पिता के शिष्य थे-मुभे उनकी मित्रता का श्रभिमान है। यह साहब जाट हैं। परमात्माने उनको ऐसा स्वभाव दिया है कि जहां जाते हैं लोकप्रिय हो जाते हैं। श्रपनी विरादरी श्रौर जाति में तो वह श्रद्धितीय हैं। मैंने श्राजतक कोई श्रंगरेज़ी पढ़ा ् लिखा हुआ श्रादमी ऐसा नहीं देखा जो अपने अशिक्षित

भाइयों से ऐसी स्वतंत्रता श्रीर शीति से मिलता हो जैसे कि डाक्टर रामजीलाल। प्रायः देखने में श्राता है कि एक सभ्य शिक्तित सम्पन्न श्रादमी को एक श्रसभ्य श्रौर श्रशिक्षित मैली श्रादत वाले जि़र्मीदार से सामाजिक सम्बन्ध पैदा करने में बड़ी कठिनता होती है। मेरे देशवासी खुब जानते हैं कि दुकानदारों श्रौर जि़मीदारों में हुका पानी" के क्या ऋर्थ हैं। सामाजिक सम्बन्ध में हुके का श्रच्छा ऊँचा भाग है । मुसलमान तो साधारणतया सबही एक दूसरे का हुका पीलेते हैं। किन्तु हिन्दू अपनी विरादरी श्रौर कभी २ श्रपने कुदुम्ब की सीमा से बाहर वाले का हुका नहीं पी सकते । शिक्षित श्रच्छी हैसियत के बाबुश्रों के लिये, साधारण दुकानदारों श्रौर ज़िमींदारों का हुका पीना कठिन है। बाबू लोग बिरादरी वालों को अपना नहीं करते। डाक्टर रामजीलाल की इस वारे में श्रपवांद-रूप में पाया है।

मैंने कई बार उनको जाटों के घरे में उनका मैला कुचैला हुका पीते देखा है। हिसार में इनका घर उस प्रदेश भर के जाटों का केन्द्र था। लोग दूर दूर से उन से चिकित्सा कराने और आँखें बनवाने, तथा चीर फाड़ का काम कराने आते थे। बहुतों को वह खाना भी अपने घर पर से खिलाते थे। अपनी योग्यता चिकित्सा ज़रीही और आतिथ्य सत्कार से उन्होंने हज़ारों जाटों में श्रपने धर्म का प्रचार किया श्रौर श्रपनी विरादरी वालों के हदयों में, जाति हित श्रौर देशभिक्त का दीपक जलाया श्रौर उनके मनों में देश के प्रश्नॉ के सम्बन्ध में दिलचस्पी पैदा कर दी।

हिसार श्रार्य समाज के सेवको में कुछ श्रीर नाम हैं जिनकी में संक्षेप से चर्चा करना चाहता हूं। इन में सब से ऊंचा दर्जा में पिएडत श्रमीचन्द को देता हूं। हिसार के जाटों में प्रचार के काम के लिए इन वृद्ध का श्रस्तित्व मानो एक ईश्वरी देन थी। श्रमीचन्द के भाव सच्चे ब्राह्मण के हैं श्रीर हिसार तथा रोहतक के ज़िलों में श्रार्यविचारों को लोकप्रिय कराने का काम जिस सुन्दरता से पिएडत जी ने किया इसको प्रकट करने में मेरी लेखिनी श्रसमर्थ है। इस को प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त बाबू चूड़ामाि साहेब ने अनाथ बचों की रक्ता में जो यक किया वह भी प्रशंसनीय है। हिसार में आर्यसमाज स्थापित करने में और पहले पांच साल उसको पानी देने में जो हिस्सा मैंने लिया उसे अभिमान से याद रक्खूंगा। वह समय विरोध परीक्षा और धीरज तथा पोषण का था। सरदी गरमी में उसकी रक्ता की आवश्यकता थी। वर्षों तक समाज का साप्ताहिक अधिवेशन मेरे मकान में होता रहा। कई सप्ताह ऐसे बीत गए कि सिवाय मेरे और मेरे मंशी के श्रौर कोई समाज में नहीं श्राया । किन्तु मैंने समाज में कभी नागा नहीं किया । कई सप्ताहीं तक स्वयं ही उपासना कराता रहा श्रीर श्राप ही उपदेश या **लैक्चर देता रहा । नियमित मंत्री हिसार समाज का मैं केव**ल एक साल तक रहा, परन्तु जब तक मैं हिसार में रहा श्रार्थसमाज के काम का अधिक बोभ मेरे ऊपर रहा । हिसार आर्य समाज के वकील सभासद अपनी आय का एक प्रतिशत ( शतांश ) भाग प्रतिवर्ष गिनकर देते थे । श्रन्त में पांच साल के परिश्रम के बाद लाला चन्द्रलाल के भाई लाला इरिलाल के हृदय में समाज मंदिर बनाने के लिये उत्साह पैदा हुन्ना । उन्होंने ऋपने भाई को समाज मंदिर के लिए एक मकान दान करने की प्रेरणा की। इसके छिए मैंने भी श्रपनी एक महीने की श्राय १५००) से श्रधिक भेंट की । श्रौरों ने भी एक एक महीने की त्राय इसके छिए दान दी। इस समय हिसार श्रार्यसमाज के सदस्य थोड़े ही थे । हिसार श्रार्य समाज का सुन्दर मन्दिर लाला चन्द्लाल श्रौर उनके भाइयों की उदारता का फल है। महीनों वह स्वयं मकान वनने में देख भाल करते रहे श्रौर श्रपने पास से इसके लिए रुपया लगाते रहे। इस मंदिर के बनने से उनका श्रार्थसमाज के साथ इतना सम्बन्ध हो गया कि अन्त समय तक समाज उनकी श्रात्मा से दूर नहीं हुश्रा।

( = )

## राजनैतिक धुन

मैं हिसार में छः वर्ष रहा। इस समय से मैंने श्रपनी शिला की कभी को पूरा करने का उद्योग किया। सामाजिक श्रौर राजनैतिक विषयों पर तथा धर्म सम्बन्धी श्रौर साधारण साहित्य की बहुत सी पुस्तकें मैने पढ़ी। इस बीच मैंने कई बार संस्कृत पढ़ने का यत्न किया पर इस में मुभ को सफलता नहीं हुई। कारण यह था कि वकालत का धंधा इतना थका देता था कि दिन भर काम करने के बाद उतना ध्यान श्रीर लगाव नहीं हो पाता था जितना संस्कृत जैसी कठिन भाषा को सीखने के लिए ब्रावश्यक है। ब्रापने पेशे में काम ब्रीर श्रामदनी दोनों ही के विचार से मैं प्रथम गिना जाता था। हिसार में मेरी भ्रामदनी १७ हज़ार वार्षिक के लगभग पहुंच गई श्रौर कभी किसी वर्ष में भी जहां तक मुक्ते स्मरण है दस हज़ार से कम नहीं हुई। मैंने छः वर्ष में कम से कम ७० या ८० हुज़ार रुपया पैदा किया होगा। सब से पहला काम तो मैंने यह किया कि श्रपने पिता को उनकी नौकरी से स्वतन्त्र करा दिया। उन्होंने मेरी बकालत के पहले ही साल में पेंशन ले ली श्रीर मैंने इतना धन उनको भेंट कर दिया कि जिसके व्याज से वह उमर भर श्राराम से जीवन व्यतीत करें श्रीर श्रपने बाल बच्चों का पालन कर सकें। यह धन केवल दूर-

दर्शिता श्रीर पूंजी रखने के विचार से उनको दे दिया गया था। वैसे तो सारे कुदुम्ब का व्यय (व्याह शादी श्रौर मेरे भाइयों की शिक्ता के व्यय साहित ) मेरे सिर पर रहा । अर्थात साधारण दैनिक व्यय के लिए उनको श्रपनी पूंजी का व्याज भी खर्च न करना पड़ता था । इसके श्रतिरिक्त मैंने श्रपनी श्रामदनी का १० प्रतिशतक नियम पूर्वक श्रपनी जाति की सेवा के लिए व्यय किया। इस समय मैं समाज के लिए प्रायः बाहर जाता था, व्याख्यान देता था चन्दा जमा करता था और वे श्रम्य सेवार्ये भी करता था जो समाज के नेता मेरे सुपुर्द करते थे। समाचार पत्रों में लिखता भी था, राज-नैतिक विषयों में भी रुचि रखता था। पढ़ने के रोचक काम में ज़िले के एक मुसलमान श्रंश्रेज़ी क्वर्क मीर महम्मद इसन मेरे साथी थे। मैं उनकी मित्रता को सदा प्रेम से स्मरण करता हूं। जब तक मैं हिसार रहा मेरा उनसे गहरा सम्बन्ध रहा। यहां तक। कि कई बार मैंने उनकें यहां खाना खाया श्रौर वह मेरे यहां प्रायः खाया करते थे, श्रीर मेरी कितावें पढ़ा करते थे। श्रन्तिम तीन वर्षों में में हिसार की म्युनिसिपल कमेटी का निर्वाचित मैम्बर श्रौर श्रवैतिनक मंत्री रहा । जिस वार्ड की श्रोर से में मैम्बर था उसके निवासियों में मुसलमानों की संख्या श्रधिक थी। जब वे मेरे नाम का प्रस्ताव लेकर ज़िले के साहब डिपटी कमिश्नर की कचहरी में गये तो उक्क साहब ने उनको श्रपने विचार से हटाने का उद्योग किया पर वे हटे नहीं। मेरे विरोध में कोई दूसरा व्यक्ति निर्वाचन के लिए खड़ा न हुआ श्रौर मैं बिना विरोध के ही कमेटी का मैम्बर हो गया।

कमटी का सभापति डाक सैनिक कमसरियट का युरोपियन श्रफ़सर था। यह बहुत कुटिल श्रौर श्रत्याचारी था। शहर के लोग उससे तंग थ। मैं जनता के हकों की रता करता था श्रौर उनके विचारों का पत्त लेता था। इसलिये वह श्रीर ज़िले का डिपटी कमिश्नर सदा मेरे कामों पर दृष्टि रखते थे । इस कमेटी में १२मैम्बर देसी श्रौर तीन युरोपियन श्रफ़सर थे। कई वार ऐसा श्रवसर श्राया कि १२ देसी मैम्बर एक श्रोर, तीन युरोपियन श्रफ़सर दूसरी श्रोर। मैंने तीन वर्षों में हिसार के कसबे में शिक्षा श्रौर स्वास्थ्य की उन्नति के करने में बहुत कुछ सफलता प्राप्त की। सभापति साहव के उभारने पर एक हैडमास्टर ने मेरे साथ भगड़ा पैदा किया परन्तु इसको बहुत कुछ नीचा देखना पड़ा। शिक्षा विभाग ने मेरी कार्रवाई में कोई बात श्रापत्तियोग्य न पाई श्रौर हैडमास्टर को लज्जित होकर वहां से जाना पड़ा। इसी प्रकार एक दफ़ा प्रान्त के छोटे लाट के आगमन पर सभापति श्रौर डिपटी कमिश्रर के साथ स्वागतपत्र के सम्बन्ध में हमारा भारी विरोध हो गया। वह चाहते थे कि स्वागतपत्र में जनता के कष्टों श्रौर विवादास्पद सार्वजनिक विषयों की कोई चर्चा न की जाय, मैं चाहता था कि स्वागत पत्र में इन विषयों की श्रवश्य चर्चा की जाय। देसी मैम्बर मुभ से सहमत हुए, ग्रातः सभापतिसाहब ग्रीर डिपुटी कमिश्नर को इस बात में नीचा देखना पड़ा। स्वागत-पत्र उर्दू में तैयार किया गया और कमेटी की ओर से मैंने उसको पढा। इस सैनिक श्रक्षसर के कुछ काल के लिये छुट्टी चल जान पर, इमने एक हिदुस्तानी श्रफ़सर को श्रपना सभापति चुन लिया । मैंम्बरों में इतना साहस न था कि वे किसी ग़ैर सरकारी सज्जन को सभापति निर्वाचित करते। सभापति का खुनाव कमिश्रर साहब द्वारा स्वीकृत होने पर ही मान्य होता था और मैम्बर जानते थे कि डिपटी कमिश्चर श्रौर कमिश्नर किसी गैरसरकारी सभ्य के चुनाव के घोर विरोधी हैं। इन तीन वर्षों में हिसार की जनता में म्युनिसि-पल विषयों में बहुत रुचि पैदा हो गई। मैं समभता हूँ कि हिसार म्युनिसिपल कमेटी में मेरा काम एक मार्ग शोधक का काम था।

हिसार में मेरे रहने के समय में हिसार के लोग म्युनिस्पिल कमेटी के काम के श्रातिरिक्त श्रन्य जन साधारण सबन्धी विषयों में भी श्रच्छी रुचि रखने लगे। श्रतएव नैशनल कांग्रेस राष्ट्रीय महासभा के समर्थन श्रीर सहायता के लिये कई सभाएं हिसार में हुईं, जिन में बाहर से ऋाए हुए व्याख्यानदाताश्चों के व्याख्यान हुए । लोग सैकड़ों की संख्या में सुनने के लिये श्राते रहे। हिसार एक छोटासा क्रसवा था जिसकी जनसंख्या श्रास पास के (Suburbs) भागों को मिलाकर पन्द्रह हज़ार से श्रिधिक नहीं है। सन् १८ की कांग्रेस में, जो प्रयाग में हुई हिसार की श्रोर से पांच या छः व्यक्ति शामिल हुए जिनमें तीन-चार हिसार के रईस भी थे। इसी तरह सन् १८=६ में भी हिसार के कई प्रतिनिधि बम्बई कांग्रेस में सम्मिलित हुए। डिप्टी कमिश्नर को मेरी यह राजनैतिक प्रवृत्तियां बहुत बुरी छगी थीं। पर उनके कानून की सीमा के भीतर होने से वह कुछ कर नहीं सकते थे। ज़िले के श्रफ़सर यद्यपि मेरे राजनैतिक जीवन को पसन्द न करते थे श्रौर जन साधारण को जगाने के लिये, मैं जो कुछ करता था उससे वह तंग थे पर उनका ऊपरी वर्ताव मेरे साथ श्रच्छा था। सामाजिक विषयों में सिवाय कुछ कार्यवाइयों के जो उनकी इच्छा के विरुद्ध हुई मेरे चलन से वे प्रसन्न थे। म्युनिसिपल प्रबन्ध श्रौर शासन में जो ईमानदारी, काम की समभदारी श्रीर सार्वजनिक हित के भाव श्रागये थे, उसका वह भादर करते थे। ज़िलों के न्याय विभाग के ब्राफ़सरभी हरप्रकार से मेरा ब्रादर श्रौर सत्कार करते थे।

उन्हीं दिनों में एक दफ्ता यहां के डिण्टी कमिश्नर ने मेरे सामने यह बात चलाई कि वह एक्स्ट्रा श्रासिस्टैंग्टी के लिये मेरी सिफ़ारिश कर सकते हैं। मेरे माता िपता भी चाहते थे कि मैं इस पद को स्वीकार कर लूं किन्तु मैं श्रापनी स्वतन्त्रता को गँबाना नहीं चाहता था। इसिलिये मैंने साइब ज़िला के इस पद पदान को धन्यवाद सिहत श्रस्वीकार कर दिया। श्रीर जब इसके बाद के जीवन की घटनाश्रों पर दृष्टि डालता हूँ तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ कि मैं जाल से बचा रहा। संक्षेप में कह देने का तात्पर्य यह है कि हिसार में मेरा जीवन एक सफल जीवन था। मेरी श्राय मेरी श्राशाश्रों से श्रिधक थी। लोग मेरा श्रादर करते थे। सार्वजनिक काम के लिये क्षेत्र विस्तृत था।

ज़िले के आफ़िसर प्रसन्न थे और अगर में चाहता तो उनको अधिक प्रसन्न करके, वे सारी वस्तुयें प्राप्त करता जिनके पाने के लिये बहुतेरे शिक्षा पाए हुए आदिमियों ने अपना धर्म बेचा। मेरे लिये यह सब वस्तुएँ सरल थीं और थोड़े से प्रयत्न से मुक्ते बिना किसी प्रकार धर्म बेचे हुए ही मिल सकती थीं। किन्तु मेरे जीवन का उद्देश्य दूसरा था। में जब तक हिसार में रहा बहुत अशांत रहा। क्योंकि मेरे भीतर से आवाज़ आती थी कि मैं अपने वास्तविक लक्ष के काम में प्रमाद कर रहा हूँ और अपने जीवन को ज्यर्थ

व्यतीत कर रहा हूँ। मेरी श्रात्मा उड्ना चाहती थी उसको हिसार जैसे छोटे नगर के सीमित क्षेत्र में बन्द रहना श्रच्छा न लगता था। वह अपनी शक्तियों के विकास आरेर अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिये विस्तृत चेत्र ढूँढ़ती थी। इस सांसारिक सफलता के प्राप्त होने पर भी भेरे हृदय में स्रोते जागते उठते बैठते यह भावना बनी रहती थी कि मैं ऋपने जीवन के श्रसली उद्देश्य से दूर जा रहा हूँ। श्रर्थात जीवन में श्रसफल हो रहा हूँ। धन जमा करना, मेरे जीवन का उद्देश्य तथा भोग भोगना मेरे जीवन का श्रभिप्राय न था। श्रपने समय की सरकार के दरबार में श्रादर पाना भी मुभे स्वीकार न था। मेरी श्रात्मा की धुन किसी श्रौर ही श्रोर थी। वह श्रपनी जाति श्रौर देशकी सेवा में पतंगे के समान जलना चाहती थी और इसके लिये हिसार में श्रवसर न थे। इसलिये मैं हिसार में जितने दिन रहा यात्री की तरह रहा। मेरे सामन कई श्रवसर नफ़े से ज़ायदाद पैदा करने के श्राप किन्तु मैंने कभी उनका विचार न किया क्यों कि मैं जानता था कि यदि मैं जायदाद पैदा कर लुंगा तो वह मेरे छिये श्रधिक बंधन हो जायगी। श्रस्थायी रूप से कुछ धन मैंने हिसार में, श्रवश्य व्यवहार में लगाया परन्तु श्रपन पिता माता श्रौर मित्रों की इच्छा के विरुद्ध जायदाद पैदा करने से बिलकुल ब्रलहुदा रहा। जो जायदाद मुभे मिलती थी र्याद मैं उसको प्राप्त कर लेता तो आज उनका मूल्य १०० प्रति शतक से आधिक होता और मैं केवल अपनी जायदाद से मालामाल हो जाता। जिन लोगों ने उस समय जायदाद पैदा की वह उसकी बदौलत मालामाल हो गए। पर मुक्ते उसका विचार न था।

चीफ़कोर्ट का वकील बनने के लिये नीचे की कचहरियों में ४ वर्ष वकालत करना श्रावश्यक था। श्रातएव ४ वर्ष समाप्त होते ही मैंने हिसार छोड़ने की तैयारी श्रारम्भ कर दी। डिवीजनल जज डिस्ट्रिक्ट जज श्रोर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट ने मुक्ते बहुत श्रच्छे प्रमाण पत्र दिये। इनके कारण मुक्ते चीफ़कोर्ट में वकालत की श्राज्ञा मिल गई। श्राज्ञा मिलने के चार महीने के भीतर मैंने हिसार छोड़ दिया। श्रार्थात् हिसार में जो छः वर्ष मैंने व्यतीत किये वे मेरे श्रागामी जीवन के लिये तैयारी के वर्ष थे।

यहां पर मैंने खासा रुपया पैदा किया। यहां पर मैंने शिक्षा की कमी को निजी अध्ययन से पूरा किया। यहां पर मैंने सार्वजनिक जीवन की आरंभिक कठिनाइयों को पार किया। यहां पर मैंने सार्वजनिक जीवन में दृहता की शिक्षा प्राप्त की। यहां पर मैंने कुछ ऐसे मित्र बनाए जिनकी मित्रता और जिनका प्रेम जीवन भर मेरे लिये शान्ति और शिक्ष देनेवाले प्रमाणित हुए यहां पर मैंने अपने स्वास्थ्य

### श्रात्मकथा



श्रीमर्ता राघादेवी जी धर्मपर्ता श्री छा॰ छाजपनराय जी

को भी सभाला। यहां पर मेरे वे दो बच्चे पैदा हुए-एक लड़की घौर दूसरा लड़का-जिनके साथ मुभे दूसरों की प्रोपेक्षा प्रधिक प्रेम रहा।

( 3 )

# श्रार्यसमाज में दो दल

सन् १८६२ ई० के अप्रैल में जब में लाहोर पहुँचा तो उस समय लाहोर में आर्यसमाज के दो दल हो चुके थे। अभीतक सब लोग एक ही समाज में थे और प्रत्यक्षतः अलग् नहीं हुए थे।

इस दल भेद का इतिहास कुछ व्यौरेवार लिखने की श्रावश्यकता है क्यों कि श्रार्यसमाज श्रौर श्रार्यसमाज के सेवकों श्रौर नेताश्रों के जीवन की यह एक महत्वपूर्ण घटना है। जिन लोगों ने इस भेद में बहुत यहा भाग लिया श्रौर जिन के व्यक्तित्व का प्रभाव इस पर पड़ा उनके जीवन का संतिष्ठ हाल भी इस श्रध्याय में लिखना श्रावश्यक है।

(१) इस भेद का भारी दायित्व उस दल के नेताश्रों पर है जो बाद में महात्मा पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके नेता स्वर्गीय पं॰ गुरुद्त्त, ला॰ मुंक्कीराम, मास्टर दुर्गाप्रसाद, ला॰ रलाराम, ला॰ देवराज, रा॰ ब॰ प्याकृराम श्रीर राय॰ टाकुरद्त्त थे। दूसरे दल के नेता स्वर्गीय

ला॰ साईंदास, ला॰ मूलराज, ला॰ हंसराज, ला॰ लालचन्द थे। मैं कब श्रौर किस श्रवस्था में इस में सम्मिलित हुश्रा इसका उज्लेख श्रागे कहूँगा।

मैं पहले लिख चुका हूँ कि पं० गुरुदत्त श्रौर ला० हंसराज में अपनी विद्यार्थी अवस्था में कैसी गहरी भित्रता थी। दयानग्द स्कूल खुलने के समय भी यह मित्रता स्थिर रही श्रौर उसमें किसी प्रकार का श्रन्तर न पड़ा था। जिस समय जून सन् १८८६ ई० में दयानन्द स्कुल खोला गया था उस समय श्रार्यसमाज में पूर्ण एकता का राज्य था। किसी प्रकार का विरोध न था। ला० हंसराज इस स्कूल के हैडमास्टर सर्व सम्मति से नियत किये गये। मास्टर दुर्गा-प्रसाद इसके सैकग्ड मास्टर बने। ला० लालचन्द प्रबन्धक समिति के प्रधान थे। पं० गुरुदत्त कुछ काल तक उसके मंत्री रहे। श्रौर ला० साईदास लाहौर की श्रार्यसमाज के प्रधान थे। ला॰ साईदास के लिये सब श्रार्यसमाजियों के हृद्यों में बहुत बड़ा प्रेम था। उनकी बुद्धिमत्ता में लोगों की श्रद्धा था। उनका चरित्र बहुत ऊँचा श्रौर श्रादर्श समभा जाता था । उनका जातिहित श्रौर उनकी देशभक्ति बड़ी उच कोटि की थी। पंजाब भर में वह श्रार्यसमाज के माने हुए नेता थे। लाला साईदास में श्रादमी के पहचानने का जो गुण था-वह मैंने आजतक किसी दूसरे नेता में नहीं देखा।

पं॰ गुरुद्त्त श्रौर ला॰ हंसराज का श्रार्थसमाज से गहरा सम्बन्ध पैदा करने में, ला० साईदास के इस गुण श्रौर उनके प्रयत्न का बहुत बड़ा भाग है। वह नवयुवकों से गहरा मेल जोल श्रौर सम्बन्ध रखंत थे। श्रौर उनसे एसी स्वतन्त्रता से बातें करते थे कि नवयुवक उन पर मोहित हो जाते थे। वह समभते थे कि किसी भी सार्वजनिक श्रान्दोलन की सफलता नवयुवकों के सम्मिलित होने पर निर्भर है? जितने उत्साही श्रौर साहसी नवयुवक किसी श्रान्दोलन में सम्मिलित होंगे उतनी हो श्रधिक सफलता उसको प्राप्त होगी। उन दिनों त्रार्यसमाज का श्रारम्भ था। उसके पहले मैम्बरों में नई शिक्षा प्राप्त मैम्बर थे जिन्होंने श्रंग्रेज़ी साहित्य से भावों का प्रवाह श्रौर देश प्रेम की शिक्षा प्राप्त की थी श्रीर जो इस नई लहर से प्रभावित होकर स्वामी दयानन्द के भएडे के नीचे इकट्रे हो गये थे। उनमें बहुत थाड़े ऐसे थे जिनको संस्कृत का नाम मात्र का मी ज्ञान था । पुराने संस्कृत जानने वालों में से कोई श्रच्छी संख्या इस समूह में सम्मिलित न हुई। जो आए भी व केवल लाभ के विचार से। पहले मैम्बरों में पंजाब प्रान्त के कुछ प्रसिद्ध उपाधि धारी सम्मिलित थे। श्रस्तु।

मास्टर श्रीराम एम. ए. जो उस समय नार्मल स्कूल के हैंडमास्टर थे कुछ समय तक आर्यसमाज के मंत्री रहे।

ला० मूलराज एम. ए. जिन्होंने पंजाब में से प्रेमचन्द रायचंद की परीक्षा पास की, समाज के पहले प्रधान थे। ला॰ ईश्वर दास एम. ए. उनके भाई ला॰ नारायणदास एम. ए. ला. अच्छक्रराम बी. ए., ला. मदनसिंह बी. ए. ला. द्वारकादास पम. ए. ला. केदारनाथ एम. ए. ला. भवानीदास एम. ए. इत्यादि सब त्रार्यसमाज के पहले मैम्बरों में गिने जात हैं। पंजाब में से जिन नवयुवकों ने कलकत्ता विश्व विद्यालय की उपाधियां त्रारंभ में प्राप्त की उनमें से प्रायः प्रसिद्ध उपाधि-धारी समाज के मैम्बर थे। इसी तरह एंजाव में जिन सज्जनों ने सबसे पहले श्रासिस्टैएट सर्जन या वकालत की सनदें प्राप्त कीं वे भी त्रार्यसमाज में साम्मिलित थे। इन में से कइयों के नाम पं॰ लेखराम जी की लिखी हुई स्वामी जी की जीवनी में श्रौर मेरे लिखे हुए स्वामीजी के जीवनचरित्र में दिए गये हैं। उनमें से यदि कोई संस्कृत जानने वालों के नाम चुनने का यत्न करेगा तो बहुत थोड़े मिलेंगे। उच कोटि के शिचा प्राप्त नवयुवकों के श्रातिरिक्ष एक श्रद्धी संख्या साधारण परीचा पास लोगों की थी जो सरकारी दफ्तरों में भिन्न भिन्न पदों पर नौकर थे। ला॰ साईदास भी उनमें से थे। उनकी श्रंग्रेजी शिक्षा ऊँचे दर्जे की थी। फ़ारसी में यह श्रच्छी योग्यता रखते थे। कुछ संस्कृत भी जानते थे। वह पंजाब गवर्नमेएट के दफ्तर में श्रनुवादक थे। श्रंग्रेज़ी से

उर्दू में श्रनुवाद किया करते थे। उनका वेतन सन् १८८३ ई० में जब मेरा उनसे परिचय हुआ १३०) मासिक था।

जिन नवयुवकों का मैंने नाम लिया है उनमें बहुतों की सामाजिकस्थिति उस समय भी लाला साईदास से बहुत ऋच्छी थी। उनमें से कुछ एक्स्ट्रा एसिस्टैएट कमिश्नर नियत हो चुके थे श्रौर कुछ ने थोड़े ही दिनों में वह पद प्राप्त किया। लाला साईदास को जो स्थान समाज में प्राप्त था-वह केवल उनके उच्च चरित्र के कारण था। विद्वत्ता स्रौर सम्पत्ति उनके पास न थी। न विश्वविद्यालय की कोई उपाधि उनको मिली थी। न वह धनाढ़य कुदुम्य के थे। उनके नेतृत्व का कारण उनकी देशभक्ति श्रौर उनकी श्रद्धितीय जातिभक्ति थी। लाला साईदास जन्म के खत्री थे । उनका स्वभाव भी क्षत्रियों का सा था वह अपने निश्चय में अटल, उत्साह में ऊँचे, साहस में दढ़ श्रौर श्रपनी बात के पक्के थे। जब वह पहले पहल लाहौर में श्राए तो वह भी कुछ समय तक ब्रह्म-समाज के मैम्बर रहे। क्यों कि लाहौर में यही एक समाज थी जहां पर शिक्षा प्राप्त लोग इकट्टे होकर अपनी जाति के सुधार का विचार कर सकते थे। स्वर्गीय लाला विद्वारीलाल के साथ मिलकर फिर इन्होंने एक सतसभा बनाई। क्यों कि ब्रह्मसमाज में बंगाल के भाव काम करते थे श्रौर यह पंजाबी नेता श्रपने सुधार के श्रान्दोलन में एक पंजाबी भाव

#### भरना चाहते थे। श्रस्तु।

स्वामी दयानन्द के प्रचार के बाद लाहौर में श्रार्थ-समाज स्थापित हो गया। लाला साईदास को अपनी रुचि के श्रनुसार जातिसेवा करने का मैदान मिल गया। लाला साईदास परमेश्वर में विश्वास रखते थे किन्तु इम यह नहीं कह सकते कि वह 'भक्त' थे। परन्तु हम निश्चय रूप से कह सकते हैं कि वह जाति भक्त और देशभक्त थे। हिन्दू जाति के साथ उनको ऋत्यन्त प्रेम था । हिन्दुऋों की गिरी दशा ने उनके हृदय पर इतने घाव कर दिये थे कि दिनरात उनकी पीड़ा से विकल रहते थे। जिस समय वह बात चीत करते थे ऐसा मालूम द्वोता था कि उनके श्रन्दर एक ऐसी श्राग जलरही है जो उनके शरीर श्रीर श्रात्मा को जला रही है। जब वह हिन्दु जाति की पुरानी श्रीर वर्तमान दशा में तुलना करते थे तो श्राहें लेकर धुत्रांदार करदेते थे। जाति के लिये इस कोटि का पवित्र प्रेम, हृदय की इतनी ज्वाला श्रौर इतनी लगनः अपने जीवन भर मैंने कम हिन्दुश्रों में पाई है श्रौर किसी में उनसे बढ़कर नहीं पाई। ला॰ साईदास की जातिभक्ति में यह विशेषता थी. कि जो कोई उनके सम्बन्ध में श्राता था उस पर वह जादू का श्रसर करती थी। ऐसी बहुत कम श्रात्माएं होंगीं जो उनके प्रभाव में श्राकर उनके भएडार से जाति प्रेम का चढ़ावा लेकर न गई हों। उनकी जातिभाक्क

की तुलना एक संक्रामक रोग से की जा सकती है। जिससे वह मिलते थे उसकी जगा देते थे। ला॰ इंसराज के भाई ला॰ मुलखराज भन्ना ब्राह्मो धर्म को मानते थे। वह कभी आर्यसमाजी नहीं हुए। परन्तु ला॰ साईदास से उनकी गहरा प्रेम था। ला॰ इंसराज का ला॰ साईदास से सम्बन्ध उसी प्रेम काफल था।

ला॰ साईदास ने बहुत से नवयुवकों पर हाथ फरा। किन्तु पं० गुरुदत्त और ला० हंसराज पर जो प्रभाव उनकी शिक्षा और उनकी संगत का हुआ उसका जोढ़ आर्यसमाज के इतिहास में दूसरा नहीं । यह दोनों नवयुवक छा० साईदास की पूजा किया करते थे। उनको ला॰ साईंदास की बुद्धिमत्ता में ऋत्यन्त श्रद्धा थी श्रौर ला० साईदास को भी उन पर बड़ा भरोसा श्रौर उनके साथ बहुत प्रेम था। ला० हंसराज ने श्रार्यसमाज की शिक्षा उनसे पाई। पं० गुरुदत्त के सम्बन्ध में भी यह कहा जाता है कि जब वह एएट्रेंस की परीक्षा पास करके लाहौर में श्राए थे तो वे ईश्वर को नहीं मानते थे। मेरी सम्मति में पं० गुरुदत्त नास्तिक अर्थात् ईश्वर को न माननेवाले नहीं थे । किन्तु उनके भाव संदेहात्मक थे। वह प्रमाणवाद (Agnosticism) की श्रोर श्रधिक अके हुए मालूम होते थे। ला० साईदास के प्रभाव से उन्होंने संस्कृत की धार्मिक पुस्तकों का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया।

किन्तु उनके भीतर जो महान् परिवर्तन पीछे से हुन्ना वह स्वामी दयानन्द के मृत्यु के दृश्य से उत्पन्न हुन्ना। इस दृश्य ने उनके सारे धार्मिक संदेह मिटा दिए श्रौर वह पके श्रास्तिक हो गये। पं० गुरुदत्त श्राश्चर्यजनक बुद्धि के पुरुष थ। स्वाभाविक योग्यता श्रौर विद्या की योग्यता में वह अपने साथियों से बहुत भ्रागे बढ़े हुए थे। कुछ श्रात्मश्लाघा उनकी तिबयत में थी। उनके पास नवयुवकों का जमघट रहा करता था। ऋौर जो कुछ उनकी प्रशंसा में कहा जाता था वह उनके कानों को प्रिय मालूम होता (किसको अपनी प्रशंसा प्रिय मालुम नहीं होती?)। हम सब नवयुवक उनको गुरूजी कहा करते थे श्रौर वह उससे प्रसन्न होते थे। किन्तु ऐसा होने पर भी वह ला॰ साईदास श्रौर ला॰ इंसराज की बुद्धिमत्ता श्रीर गंभीरता पर बहुत भरोसा रखते थे श्रीर प्रायः श्रपने कामों में उनका पथ प्रदर्शन स्वीकार करते थे । सन् ८६ श्रौर सन् ८७ ई० में उनके पारस्परिक सम्बन्धों में कुछ श्रन्तर नहीं पड़ा वह दयानन्द स्कूल में बहुत रुचि रखते थे। कभी कभी स्कूल में पढ़ाते भी थे। यद्यपि वह इस समय गवर्नमैएट कालेज में विज्ञान के उपाध्याय भी थे। बोर्डिङ्गहाउस के विद्यार्थियों से भी बहुत प्रेम था। उन्हीं दिनों इनके पास श्रार्यसमाजियों का एक समूह जमा हो गया जो उनसे संस्कृत श्रीर श्रष्टाध्यायी श्रादि पढ़ने लगा।

पं० गुरुद्त्त के स्वभाव में एकाङ्गीपन (इन्तहाई पसन्दी (Extremism) या एकान्तना का भाव था। धीरे धीरे उनका एकाङ्गीपन बढ़ गया श्रार वह यह कहने लगे कि श्रंग्रेजी पढ़ना व्यर्थ है। पश्चिमी विज्ञान में कुछ नहीं रखा। लोग कहते हैं कि एक वार इन्होंने यह भी कहा कि श्रव्छा होता यदि में श्रपनी सारी श्रंग्रेज़ी श्रीर पश्चिमी विद्या को भूल सकता श्रीर केवल संस्कृत जानता इन्यादि इत्यादि।

ला० साईदास श्रौर ला० हंसराज उन के विचारों से सहमत न थे। वह इस वात को पसंद नहीं करते थे कि पं० गुरुदत्त इतने एकाङ्गी भावों का प्रचार करें। इसके श्रातिरिक्क पं० गुरुदत्त का गहरा सम्बन्ध मास्टर दुर्गाप्रसाद से हो गया। मा० दुर्गाप्रसाद निरामिषभोजी श्रौर मांस के विरोधी थे। ला॰ मुंशीराम भी इन दिनों गुरुदत्त से अधिक मिलने जुलने लगे । यह भी निराभिष भोजी थे। लाला साईदास श्रीर ला० हंसराज दोनों मांस खाते थे। पहले ती गुरुदत्त ने उनके मांस खाने पर कभी ध्यान नहीं दिया; परन्तु मास्टर दुर्गाप्रसाद श्रौर ला॰ मुंशीराम की संगत से उनका ध्यान उस श्रोर गया श्रौर उनके हृदय में लाला साईदास श्रौर ला० हंसराज की श्रोर से कुछ घृणा होने लगी। उन्हीं दिनों यह प्रश्न पेश हुन्ना कि दयानन्द कालेज का प्रिंसिपल किसको बनाया जाय। ला० साईदास का अकाव स्पष्ट रूप से ला० इंसराज की श्रोर था। पं० गुरुद्त्त के प्रेमी चाइते थे कि वह शिंसिपल वनें। मुक्ते विश्वास है कि पं० गुरुद्त्त के इदय में ला० इंसराज के लिय ईर्ष्या की गंध भी न थी। परन्तु यह सम्भव है कि लाला साईदास श्रौर लाला लालचन्द की किसी बात पर, किसी सम्मित प्रकाशन पर उनको बुरा लग गया हो। ला० साईदास श्रौर लाला इंसराज के जीवनों में इन दिनों धर्म की छाप बहुत गहरी न थी। इन लोगों के हद्य सिंहासन पर तो जाति प्रेम का दीपक जलता था। यह समभते थे कि जाति को श्रंग्रेजी शिक्ता श्रोर पश्चिमी विद्याश्रों के श्रध्ययन से हटाना श्रौर संस्कृत व्याकरण पर डालना जाति के लिये बहुत हानिकर है।

पं० गुरुद्त्त के भाव ऐसे स्थान पर पहुँच चुके थे कि उनकी दिए में धर्म और संस्कृत के सामने जाति और जाति हित अहित की असिल्यत न थी। वह हर समय प्रायः कल्पना के संसार में रहते थे। उनके हृद्य पर देशी आदर्शवाद ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था जिसमें जाति का कोई स्थान न था। मास्टर दुर्गाप्रसाद भी इन्हीं विचारों के आदमी थे। इन दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। विचारों की यह दो लहरें अलग बहन लगीं। परिणाम यह हुआ कि दोनों दल एक दूसरे को समालोचनात्मक दिए से देखने लगे। विचारों के भेद से व्यक्तिगत भेद की नींव पड़ने

लगी। पं० गुरुदत्त श्रीर मास्टर दुर्गाप्रसाद के हृदय में ळा० साईदास और ला० हंसराज का मांस भक्षण खटकने लगा लाहौर श्रार्यसमाज में एक ऐसा दल बन गया जिसने मांस भन्नण के कारण ला॰ साईदास पर श्राक्रमण करना श्रारम्भ किया श्रीर उनकी प्रधानपद से श्रलग करने की नींव डाली। मैं उन दिनों हिसार में था श्रौर मेरा दोनों दलों से गहरा सम्बन्ध था इसलिये जब कभी मैं लाहौर श्राता था मुभसे किसी भी दल के लोग दिल खोलकर बात न करते थे। ला० साईदास के स्वभाव में भी कुछ श्रहंकार की वू श्राती थी। वह श्रपनी वात ही करना चाहते थे श्रौर एकाङ्की कल्पना के घोड़े दौड़ाने वालों को पसंद न करते थे। जो लोग लम्बी लम्बी प्रार्थना कराते थे श्रौरबार बार ईश्वर या धर्म का नाम लेते थे उनको यह, भरोसे के योग्य जाति का नता न समभते थे। मेरा विश्वास है कि वह ईश्वर को मानते थे श्रौर उसकी पूजा को कर्तव्य समभते थे। परन्तु वह धर्म को उचित से ऋधिक स्थान देने के विरोधी थे। उनका विचार था कि हिन्दू जाति में संतुलन या साम्य ( Balance ) पैदा करने की आवश्यकता है । धर्म की त्यागना नहीं चाहते थे किन्तु धर्म की सुक्ष्मताओं श्रीर धर्म के कल्पित प्रभावों से जाति को निकालना चाहते थे। उनको गुरुदत्त के साथ दिली प्रेम श्रौर लगाव था। वह

वह उसको बच्चों की तरह प्यार करते थे; परन्तु उनको श्रपनी धुन श्रौर श्रपने विचारों से गुरुदत्त से भी श्रधिक प्यार था। वह समाज के प्लैटफार्म से मांस भक्षणके विरोध में व्याख्यान देने में श्रड्चन न डालते थे परन्तु स्वयं मांस खाने को बुरा न समभते थे इस लिये उसकी छोड़ने की तैयार न थे। उनकी तबियत में हट भी था। मेरा यह विचार है कि यदि वह उस समय कुछ श्रधिक सहनशीलता कुछ श्राधिक प्रेम श्रौर नीति से काम लेते तो वह गुरुद्त्त को श्रपना विरोधी बनने से रोक सकते थे। यदि ला० हंसराज भी ऐसा करते तो मुभे विश्वास है कि, गुरुद्त्त उनका विरोध न करते । परन्तु ऐसा मालूम होता है कि दोनों दलों में विरोध उत्पन्न होते ही दोनों के हृदयों में एक दूसरे से मालिन्य श्रीर घुणा पैदा हो गई श्रीर हरेक श्रपने रास्ते पर जाने लगा। दोनों की तबियतों में ऋहंकार श्रौर बेपरवाही भर गई। दोनों एक दूसरे से दूर होने लग, यहां तक कि उनके श्रन्दर इतना भेद हो गया कि उनको इकट्टा करना कठिन हो गया।

मुक्ते ठिक याद नहीं कि दयानन्द कालेज का कालेज विभाग सन् ८८ ई० में खुला या सन् ८६ ई० में, किन्तु यह मुक्तको श्रच्छी तरह से याद है कि कालेज डिपार्टमैएट के खुलने से पहले जो वार्षिकोत्सव लाहौर समाज का हुआ था उस

श्रवसर पर पिएडत गुरुद्त्त बहुत बीमार थे। उनको क्षयी रांग श्रारम्भ हो चुका था। वह सुखकर कांटा हो गये थे, परन्तु कमेटी के उस श्राधिवेशन में वह उपस्थित थे जिसमें कालेज की श्रेणियां खोलने का निश्चय हुआ। मैं भी इस श्रिधिवेशन में शामिल था। परिडत गुरुदत्त ला॰ साईदास ला० इंसराज श्रौर में सब एक राय के थे श्रौर कालेज की श्रेणियों के खोलने पर ज़ोर देते थे। स्वर्गीय लाला लालचन्द, लाला द्वारकादास, राय गंगाराम श्रौर स्वर्गीय ला० मदनगोपाल यह सब लोग विरुद्ध थे। उनका यह मत था कि अभी स्कूल श्रच्छी तरह से मज़वृत नहीं श्रीर स्कूल पूरा मज़बूत करने से पहले कालेज विभागका खोलना समय से पहले है। श्रन्त में ला॰ मदनगोपाल के चले जाने के कारण एक मत की भ्राधिकता से ला० साईदास का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। इस समय तक यदि स्वर्गीय परिडत गुरुदत्त के हृदय में ला॰ हंसराज की त्रोर से कुछ मैल रहा होगा तो बहुत कम। मेरा यह विचार है कि गुरुदत्त ने कभी ला० साईदास श्रौर ला० हंसराज पर श्राक्रमण नहीं किया। निःसन्देह उनके पत्तपाती उनके नाम श्रौर उनके प्रभाव से लाभ उठाकर ऐसा करते रहे। यह श्राग सुलग ही रही थी कि परिइत गुरुदत्त की बीमारी भयानक हो गई। किसी प्रकार के विरोध के बिना सारे श्रार्यसमाज ने हृदय से पं० गुरुद्त

की सेवा की। उनकी चिकित्सा श्रौर सेवा में किसी प्रकार की बात उठा नहीं रक्खी गई। ठा० साईदास श्रौर ठाठा हंसराज उसमें हृदय से काम करते रहे। परन्तु बेचारे गुरुदत्त का शरीर न रह सका। ईश्वर की गित! गुरुदत्त की मृत्यु के तीन चार महीने के भीतर ही ठा० साईदास का देहान्त होगया।

दानों नेता छः मास के भीतर श्रार्यसमाज को विद्योह का दुःख दे गये। मुभे शोक से कहना पड़ता है कि श्राजतक श्रार्यसमाज ने गुरुदत्त जैसा विद्वान श्रौर ला० साईदास जैसा नीति एदा नहीं किया। ला० साईदास की मृत्यु के बाद लाहौर की श्रार्यसमाज के प्रधान पद पर ला० इंसराज नियत हुए श्रौर मेरा विचार है कि इस घटना ने भी दूसरे दल को बहुत भड़का दिया। दूसरे दल को यह बहुत दुरा लगा कि मास्टर दुर्गाप्रसाद श्रौर लाला जीवनदास जैसे वयोवृद्ध लोगों के उपस्थित रहते लाला इंसराज को समाज का प्रधान बनाया गया।

यह श्राग इसी तरह सुलगर्तारही। लाहौर श्रार्थसमाज में दा दल हो गये श्रौर यह दोनों दल बाहर की समाजों में श्रपने श्रपने श्रनुयायी बनाने लगे। यद्यपि ला॰ हंसराज बाहर की समाजों में जाते थे परन्तु उनका श्राधिक समय स्कूल श्रौर कालेज के प्रबन्ध में लगता था समाज की साधारण जनता से उनका मेल जोल कम था। इसके विरुद्ध मास्टर दुर्गाप्रसाद का मकान समाज की साधारण जनता का केन्द्र था श्रौर वह स्वयं प्रायः बाहर की समाजों में प्रचार के लिये जाते थे। समाज के उपदेशक भी मास्टर दुर्गाप्रसाद के दल का पक्ष लेते थे। एक तो ला० हंसराज स्वभाव सं इतने श्रल्पभाषी थे श्रौर वह लोगों से इतना कम मिलते थे कि समाज के उपदेशक उनको घमएडी समभते थे। दूसरे ला० हंसराज में यह ऋार्थिक राक्ति नहीं थी कि वह उपदेशकों श्रौर बाहर से त्राए हुए भाइयों का त्रातिथ्य कर सकें । मास्टर दर्गाप्रसाद के पास उनके वतन के अतिरिक्ष कुछ जमा किया हुत्रा रुपया भी था। परिडत गुरुदत्त भी जब तक जीवित रहे उनको रुपया देते रह। घर के श्रकले थे श्रौर उनके यहां ऋतिथियों का जमघट रहता था श्रौर उपदेशक लोग भी वहां आकर ठहरते थे। तीसरे मांसाहारी होने कं कारण उपदेशकों की सहानुभूति ला० इंसराज के विरुद्ध थी। चौथे ला० हंसराज अपने कड़्पन और पृथक्ता के कारण विद्यार्थियों में बद्दत अप्रिय थे। वह नियंत्रण के अवतार थे। विद्यार्थी उनसे डरते थे श्रीर उनको प्रेम की दृष्टि से न देखते थे।

ला॰ मुन्शिराम श्रारम्भ से ही क्रियाशील श्रान्दोलन कारी (Active Propagandist) थे । उनकी सहानुभूति-

पूर्णतया मास्टर दुर्गाप्रसाद के साथ थी । ला० मुन्शीराम प्रारम्भ से ही समाज में अञ्जा भाग लेते रहे हैं। उन में कुछ विशेष गुण हैं, जिन से वह लोगों को श्रपनी श्रोर श्राकर्षित करते हैं । प्रथम तो वह वातचीत में बिलकुल खुंळे श्रौर स्पष्टवादी हैं। दूसरे वह श्रितिथियों का सत्कार करते हैं। तीसरे वह बहुत जल्द दूसरों पर विश्वास करते हैं। चौथे वह ऋपने काम में, ऋौर ऋपने विचारों में दढ थे। ला० मुन्शीराम त्रारम्भ संही समाज में विशेष शक्ति प्राप्त करने के काम करते रहे हैं। श्रार्यसमाज के घरेलू भगड़े में, वह भी नेता थे। पिएडत गुरुदत्त श्रीर मास्टर दुर्गाप्रसाद से उनका गहरा सम्बन्ध था, वह समाजों में प्रायः जाते थे श्रीर व्याख्यान श्रादि देते थे। उनका समाचार पत्र श्रपने निकलने के पहिले दिन से ही श्रार्यसमाज के क्षेत्र में श्रच्छा काम करता रहा श्रौर लोक प्रिय रहा है। श्रार्यसमाज के पहले घरेल भगड़े में ला॰ मुन्शीराम का दल बाहर की समाजों में बहुत प्रभाव रखता था। समाचार पत्र-व्याख्यान दाता और धार्मिक प्रकार की शक्तियां: — यह तीनों ही शक्रियां उनके हाथ में थीं।

ला॰ हंसराज के दल के हाथ में, केवल एक अंग्रेजी की ''आर्थ पत्रिका'' थी और उनके स्वभाविक गुण चुप रहना और अलग रहना भी उनके विरुद्ध थे। तथापि श्रार्यसमाज का जो उच्च शिक्षा प्राप्त भाग था—वह लाला हंसराज के साथ था। मांस का प्रश्न-विचार स्वातंत्र्य के प्रश्न के साथ मिल गया। इसलिय उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में से जो लोग जन्म से स्वभाव से श्रीर श्रीर विश्वास से भी निरामिष भोजी थे, ला॰ इंसराज की श्रीर थे।

त्रार्य समाज के घरेलू भगड़े की आन्तरिक्क जड़ में नीचे लिखे सिद्धान्त और कारण थे—

पहले ला॰ हंसराज की व्यक्रिगत अप्रियता । लोग लाला हंसराज को श्रभिमानी, श्रात्मश्राघी तथा शक्ति का इच्छुक समभते थे । उनकी चुप उनका मितभाषण उनकी मेल जोल न करने की ब्रादत, प्रवन्ध के मामलों में उनका कड़ापन यह सब उन के विरुद्ध श्राप्रसन्नता उत्पन्न करने के कारण थे। दूसरे, मांस का प्रश्न जिसमें स्वामी दयानन्द सरस्वती की सम्मात को प्रमाणस्वरूप मानने का प्रश्न सम्मिलित था। परिडत गुरुदत्त ऋपने ऋन्तिम दिनों में स्वामी दयानन्द के ऐसे भक्त हो गए थे कि वह उनका विरोध सहन न करते थे। जो व्यक्ति उन से थोड़ा भी विरोध करता था वह उस से चिड़ पड़ते थे श्रौर प्रायः केवल हट के भाव से स्वामी जी की सब सम्मतियों को निर्भान्त भी कह देते थे। वह अपने विश्वास में भ्रावेशवश प्रायः यह कहते थे कि सत्यार्थप्रकाश का प्रत्येक शब्द ठीक आरौ

सत्य है। उनके श्रद्धयाइयों श्रीर चेलें। के भी यही भाव थे। जव गुरुद्त्त के दल ने मांस का प्रश्न उठाया तो स्वभावतः दूसरी श्रोर से यह प्रश्न उठाया गया कि स्वामी दयानन्द की सब सम्मतियां ऋार्यसमाज को बद्ध नहीं करतीं श्रीर वह भूल की सीमा के परे नहीं हैं। लाला मुन्शीराम के दल के कुछ सज्जन जिनमें से लाला श्रात्माराम श्रमृतसरी एक थे श्रौर जिस में कई नवयुवक भी थे, स्वामी जी को भूलों से परे कह देते थे। परन्तु यह दल कहता था कि जब तक स्वामी जी से अच्छा वदों का ज्ञाता समाज में पैदा न हो उस समय तक स्वामी जी के सारे सिद्धान्त श्रौर उनकी सब शिक्षा श्रार्य समाज का यद्ध करती हैं. श्रीर हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सिद्धान्तों को आर्यसमाज के लिए माननीय समभें। कालेज दल इसके विरुद्ध विचारस्वातन्त्र के पत्त में था, भ्रौर वह सिद्धान्त रूप से इस बात के विरुद्ध था कि समाज में स्वामी जी को अचूक धर्म निर्णायक का स्थान दिया जाय। कालेज दल के कुछ नेता जिन में लाला मूलराज श्रगुश्रा थे, न केवल मांस खाने को, उचित समभते थे किन्तु उसका प्रचार भी करते थे। लाला इंसराज के बड़े भाई लाला मुलखराज जी मांस खाने के पक्ष में थे श्रौर उसका प्रचार करते थे । महात्मा दल यह कहता था कि यद्यपि लाला मुलखराज समाज के नियमानुकूल सदस्य नहीं

हैं तथापि लाला इंसराज के बड़े भाई होने के कारण श्रौर इस कारण से भी कि वह लाला हंसराज का निर्वाह देते हैं, उनका प्रभाव सामाजिक क्षेत्रों में वहुत बड़ा है । इस लिए उस दल के लोग लाला हंसराज को लाला मुलखराज के प्रचार का उत्तरदायी समभते थे। इस स्थान पर श्रावश्यक है कि हम लाला मुल्कराज के सम्बन्ध में श्रधिक ब्योरा लिखें। जिन दिनों लाला इंसराज जी कालेज में पढ़ते थे वह ब्रह्मसमाज के सदस्य थे, किन्तु उनका सम्बन्ध लाला साईदास से बहुत गहरा था । लाला मुलखराज की रुचि ब्रह्म समाज में गहरी नहीं हुई। उनका अकाव श्रारम्भ से ही हिन्दू जातीयता की स्रोर था । वह हिन्दुस्रों की पुरानी महत्ता की स्मृति में कविता किया करते थे । उनके लेखों श्रादि की चर्चा हम श्रागे चल कर करेंगे, इस स्थान पर केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि आर्थसमाज के चेत्र के बाहर श्रीर श्रार्यसमाज के क्षेत्र के भीतर भी लाला मुलखराज का व्यक्तिगत प्रभाव बहुत बड़ा था। लोग लाला मुलखराज का श्रादर इस कारण से भी करते थे कि वह लाला हंसराज के बड़े भाई है श्रोर उनके साहस श्रौर उदारता से लाला हंसराज समाज श्रौर कालेज की श्रवैतनिक सेवा करते हैं। किन्तु सत्य यह है कि इस बात के ऋतिरिक्त भी लोग उनका बहुत श्रादर करते थे। उनका प्रभाव केवल लाला

हंसराज के कारण न था, परन्तु स्वयं श्रपने चरित्र श्रपनी उच देशभक्ति श्रौर श्रपने दूसरे गुणों के कारण था । वह जहां जाते थे जातिहित, देशभिक्त ग्रोर परोपकार का केन्द्र हो जात थे। उनमें श्रतिथि सत्कार का गुण था, वह लोगों के काम त्रांत थे, उनके दुःख दुई में शामिल होते थे श्रीर इस कारण से जहां वह रहते थे वहां वड़ी भरी शक्ति श्रौर प्रभाव पैदा कर लेते थे । उनकी नौकरी इस प्रकार की थी कि जिसके कारण उनको प्रायः यात्रा करनी पड्ती थी श्रौर पंजाब के भिन्न भिन्न नगरों में जाने का उनकी अवसर भिलताथा। उनके मित्रों का क्षेत्र बढ़ा विस्तृत था श्रीर उस समय कदाचित् पंजाव भर में व्यक्किगत प्रभाव उनसे बढ़ कर किसी एक मनुष्य का न था। मेरा ऋपना विचार है कि उन का प्रभाव लाला हंसराज से भी श्रधिक था। लाला मुलखराज मांस खाने के पक्ष में थे। उनकी सम्मति में बौद्ध धर्म श्रीर जैनधर्म श्रायीवर्त के राजनीतिक नाहा के कारण हुए। उनका विचार था कि ऋहिंसा की लोकप्रिय पर श्रमुचित शिक्षा ने लोगों को वोदा श्रौर नाकारा बना दिया। इस लिए वह अनुचित श्राहिंसा का उच्च स्वर से विरोध करते थे । वह एक प्रकार से सैनिक भावों के पक्षपाती थे । श्रतएव जिस समय श्रार्थ समाज में मांस का प्रश्न उठा उस समय उन्होंने एक बड़ा श्रान्दोलन निरामिष भोजन प्रणाली

के विरुद्ध त्रारम्भ किया। कई पुस्तिकाएं निरामिप धर्म के विरुद्ध लिखीं।

लाला मुन्शीराम श्रौर उनके समिवचार सज्जन लाला मुलखराज की कार्यवाही से बहुत चिड़ते थे श्रौर यह समभते थे कि वह लाला हंसराज की रक्षा के लिये यह सब करते हैं श्रौर वह श्रपन मांस प्रचार में श्रार्यसमाज का उपयोग करते हैं। सच यह है कि यद्यपि लाला हंसराज मांस के सम्बन्ध में लाला मुलकराज से वहुत कुळु सहमत थे परन्तु वह स्वयं मांस प्रचार के पक्ष में न थे। इस मांस के विवाद में यह प्रश्न उठ खड़ा हुश्रा कि लाला मूलराज श्रौर लाला हंसराज राजनैतिक विचारों के श्रादमी हैं, धर्म को वह केवल एक गिलाफ़ के ढंग पर प्रयोग कर रहे हैं श्रौर वह समाज से राजनैतिक कामलेना चाहते हैं। लाला मुन्शीराम श्रौर मास्टर दुर्गाप्रसाद श्रपने को केवल धर्म प्रचार का पत्तपाती कहते थे।

जब दयानन्द हाईस्कूल स्थापित हुआ उस समय इच्छा यह थी कि पहले उसको लोकप्रिय बनाया जावे। पहले पहल तो स्वभावतः उसमें लड़के दूसरे स्कूलों से आकर भरती हुए। इसलिये निश्चय यह किया गया कि जो लड़के पहली श्रेणी से अंतिम श्रेणियों तक भरती हों उनको वहीं शिक्षा दी जावे जो दूसरे स्कूलों में दी जाती है, किन्तु उद्योग यह किया जाय कि वह हिन्दी श्रौर संस्कृत भी पढ़ें। परन्तु जो लड़के श्रारम्भिक श्रेणियें। में भरती हों उनको केवल हिन्दी में शिक्षा दी जावे श्रीर उन के लिये संस्कृत पढ़ना श्रनिवार्य हो। श्रारम्भ के वर्षों में ही इस वात पर भगड़ा हो गया कि संस्कृत किस तरह पढ़ाई जावे। परिद्रत गुरुदत्त चाहते थे कि स्वामी जी की पुस्तकें पढ़ाई जावें और स्वामी जी की बनाई हुई योजना के अनुसार संस्कृत पढ़ाई जावे। लाला लालचन्द श्रौर लाला हंसराज इसके विरुद्ध थे। परिडत गुरुदत्त ऋपने जीवन में ऋष्टाध्यायी पढ़ने पर ज़ोर देते थे। पहले ता मेल समभौते से काम होता रहा श्रीर कुछ प्रस्ताव पंडित गुरुदत्त के दल के स्वीकृत हुए श्रौर कुछ श्रस्वीकृत हुए । गुरुद्त के मरने के बाद इस दल का शिक्षानेतृत्व लाला रलाराम ( गूजरखानी ) के हाथ में चला गया । लाला मुन्शीराम श्रौर लाला रलाराम इस बात पर बल देने लगे कि स्कूल श्रौर कालेज में संस्कृत मुख्यभाषा बनाई जावे श्रौर स्वामी जी की स्थापित योजना के श्रवसार शिक्षा दी जावे । लाला लालचंद श्रौर लाला हंसराज यह नहीं चाहते थे कि श्रंग्रेज़ी केवल गौण श्रौर वैकल्पिक की जावे।वे युनिवर्सिटी से अपने स्कूल और कालेज का सम्बन्ध तोड़ने के विरुद्ध थे, यद्यपि वे यह चाहते थे कि युनिवर्सिटी की

शिज्ञा के साथ साथ संस्कृत और प्राचीन संस्कृत साहित्य की पढ़ाई पर बल दिया जावे। धीरे धीरे यह विरोध इतना बढ़ गया कि दोनों दलों में भगड़े का आधार हो गया और आर्थ समाजों में इस प्रश्न से भी भेद पड़ गया।

इन प्रश्नों ने स्वभावतः यह रूप ग्रहण किया कि दोनों दल समाजों में श्रपनी श्रपनी संख्या बढ़ाने लगे। उस समय समाज श्रीर कालेज का प्रबन्ध लाला हंसराज श्रीर उनके दल के हाथ में था। लाला हंसराज दयानन्द कालेज के मुख्याध्यापक थे श्रौर वहीं श्रार्यसमाज लाहीर के प्रधानथे श्रौर वही पंजाब की श्रार्थ प्रतिनिधि सभा के प्रधान थे। लाला मुंशीराम का दल यह उद्योग करने लगा कि लाला इंसराज के दल के हाथ से समाज का शासन छीना जावे। समाज का घरेलू भगड़ा यहां तक पहुँच चुका था जब मैं ऋषैल सन् १८६२ ई० में लाहौर पहुँचा। मेरे त्राने से पहिल ही सन् १८६१ ई० में मुभे कालेज की प्रवन्धसमिति का पत्रव्यवहार करने वाला मंत्री बना दिया गया था भ्रौर में कालेज के लियं चिट्टियां भिन्न भिन्न समाजों को श्रौर कालेज से सहानुभृति रखने वालों को लिखा करता था। सन् १८६२ ई० में जब कालेज के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ तो में उसका मंत्री नियत किया गया श्रीर श्राते ही कालेज के काम में लग गया। पंरिडत गुरुद्त्त मर चुके थे। लाला

ईसराज कालेज में पढ़ने के समय से मेरे मित्र थे। कालेज के मन्त्री होने से भी मेरा उनसे श्रौर लाला लालचन्द तथा ईश्वरदास से श्रधिक काम पड़ता था । दूसरे दल में मास्टर दुर्गाप्रसाद के साथ मेरा सम्बन्ध था श्रौर परिडत गुरुद्त के कुछ व्यक्ति गत मित्रों से, जिन में भक्त रैमलदास साहब थे, मुभे परिचय प्राप्त था, । कुछ समय तक तो मैं सामाजिक भगड़ों में तटस्थ रहने का उद्योग करता रहा, किन्तु मेरी तवियत का भुकाव कालेज दल की श्रोर था। मैं इस बात के पक्ष में न था कि कालेज ऋौर स्कूल की योजना में वे महान परिवर्तन किये जावें जो महात्मा दल कराना चाहता था। मांस के विषय में भी मेरी तिवयत का भुकाव लाला हंसराज के पक्ष में था, यद्यपि सिद्धांत से मैं विलक्कल वेपरवाह था। मेरी सम्मति थी कि इस विषय पर बहुत ज़ोर न देना चाहिये। सन् १८६१ ई० का संपूर्ण वर्ष कठिन श्रान्दोलन में बीता। जहां तक मुभे याद पड़ता है सन् १८६१ ई० के म्रंत में लाला हंसराज समाज के प्रधान पद से स्वयं **त्रालग हो गये थे श्रौर उनके स्थान पर मास्टर** दुर्गाप्रसाद प्रधान थे । समाज में स्थायी भेद डालने के लिये यदि किसी बात ने ईंधन का काम किया तो वह मास्टर दुर्गाप्रसाद की प्रधानी थी। मास्टर जी में प्रवंघ करने की योग्यता श्रौर नेता वनने के गुण कभी भी नहीं हुए श्रौर उनकी प्रधानी

के काल में लाहौर श्रार्यक्षमाज में ब्याख्यानों श्रौर धर्मोपदेशों में खुले तौर पर दलबन्दी के मतलब के लिये समाज का उपयोग किया। एक बार मास्टर साहब छाती खोल कर मञ्ज पर खड़े हो गये स्रार दूसरे दल की स्राक्रमण करने के छिये छलकारने लगे। लाहीर श्रार्यसमाज की श्रन्तरङ्ग सभा के ऋधिवेशन नियामित रणेत्तत्र के नमूने थे। वर्ष भर तक दोनों दल श्रपनी श्रपनी संख्या बढ़ाने में लगे रहे। नए सदस्य बढ़ाए गए पुराने सदस्यों ने वर्ष भर का चंदा देकर सम्मति देने का अधिकार प्राप्त किया। एक एक सदस्यने कई कई वार अपनी सम्मात बदली। व्याख्यानों में, उपदेशों में, समाचार पत्रों में वैयक्किक ऋशिष्ट आक्रमणों का ववंडर चलता रहा। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उन दलों में से किसने कमी की। हां मैं यह कह सकता हूँ कि लाला हंसराज का दल जो कुछ करता था कुछ सभ्यता से करता था श्रौर मास्टर दुर्गाप्रसाद का दल जो करता था बिलकुल श्रक्खड्पने से श्रौर भड़काने के भाव श्रौर ढंग से करता था। मुभे श्रच्छी तरह स्मरण है कि वर्ष भर समाज की श्चन्तरङ्ग सभा के श्रधिवेशन बहुत लम्बे होते थे। कभी शाम से श्रारम्भ करके रात के बारह बज जाते थे। कभी इससे भी श्रधिक देर हो जाती थी। मास्टर श्रात्माराम, लाला तलाराम, लाला केदारनाथ, लाला सीताराम

श्रार्थ, स्वर्गीय लाला जयचन्द, लाला जीवनदास, मास्टर दुर्गाप्रसाद क दल के नेताश्रों में से थे। परन्तु उस दल के काम करने वालों में सब से बलवान मस्तिष्क राय पैड़ाराम साहब का था। राय पैड़ाराम साहब की योग्यता श्रौर बुद्धि की तीव्रता में किसी को कभी सन्देह नहीं हुआ। वातचीत में वह बड़े धर्मात्मा श्रौर देशभक्ष थे। व्यक्तिगत चरित्र उनका उच्च था। वह उन दिनों लाहौर में लैंडरेकाई के डाइरेक्टर के मुख्य सहायक के पद पर नियत थे। विचार में वह बहुत गहरे थे। किसी व्यक्ति को उनके भीतर घुसकर उनकी चालों के मर्म को समभना ऐसाही कठिन था जैसा कि रायमूलराज की चालों का समभना कठिन था श्रौर है। राय पैड़ाराम उस समय महात्मा दल के बड़े स्तम्भ थे।

पक श्रीर प्रतिष्ठित सज्जन उन दिनों महात्मा दल से बहुत सह। तुभूति रखते थे श्रीर उसके नेता श्रों में गिने जाते थे। उनका श्रभ नाम राय लेधाराम साहब साहनी था। वह इक्ज़ी क्यू टिव इन्जीनियर थे। पक्के श्रार्यसमाजी थे। स्वभाव से भले। श्रातिथि सत्कार करने वाले श्रीर प्रेमी पुरुष थे। परन्तु सीधे थे। बुद्धिमत्ता श्रीर नीति इता का बहुत हिस्सा उनको नहीं मिला था। दूरदर्शी न थे। उत्साही बहुत थे। परन्तु मास्टर दुर्गाप्रसाद जी के दल की बुद्धिमत्ता सम्बन्धी

बागडोर राय पैड़ाराम साहब के हाथ में थी, यद्यपि मास्टर दुर्गाप्रसाद उनकी सलाह पर भी प्रायः न चलते थे।

मास्टर दुर्गाप्रसाद पर श्रधिक प्रभाव उन लोगों का था जिनको समाज के दो दुकड़ों में बँट जाने से व्यक्तिगत लाभ था, जो मेल की दशा में गिनती में न ऋति थे श्रौर जो दूसरों की श्रपेक्षा श्रप्रसिद्ध थे। राय पैड़ाराम यह चाहते थे कि समाज की वागडोर ता महातमा दल के हाथ में रहे किन्तु शिचित समुदाय समाज से बाहर नहीं जावे श्रीर उनकी योग्यता, उनके धन स्रौर उनके नाम तथा उनकी स्थिति से समाज लाभ उठाती रहे। श्रतएव एक बार जब श्रन्तरङ्ग सभा में यह प्रस्ताव उपस्थित हुन्ना कि राय मूलराज को समाज से श्रलग किया जावे तो राय पैड़ाराम ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया ऋौर उन्होंने ऋपनी सम्मति शिचित दल के पक्ष में दी। जिसका फल यह इस्रा कि प्रस्ताव श्रस्वीकृत हुश्रा। राय मूलराज को महात्मा दल के लोग श्रौर राय पैड़ाराम को शिक्षित दल के लोग गवर्नमेंट का भेदिया श्रौर दूत समभते श्रौर कहते थे। लोगों का विचार था कि यह दोनों सज्जन गवर्नमेंट के संकेत से समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं ऋौर समाज की शाक्ति को बिगाइ रहे हैं। राय मूलराज के सम्बन्ध में जो मेरी सम्मति है उसको तो मैं श्रागे चलकर प्रगट करूंगा परन्तु

राय पैड़ाराम के सम्बन्ध में मैं नहीं कह सकता कि लोगों का विचार कहां तक ठीक था। इस व्यक्ति की शिचा तो ऊंचे दर्जे की न थी किन्तु मस्तिष्क उसका श्रद्धा था। मैं उनसे कई बार मिला। श्राकर्षण शक्ति उन में बहुत थी। व्यक्तिगत चरित्र उनका बहुत श्रच्छा था । जिन दिनों में मुभे उनसे परिचय प्राप्त था वह श्रपने नित्य कर्म में पक्के थे। मांस न खाते थे। मद्य न पीते थे परन्तु जो कार्यवाही उस वर्ष श्रौर उसके पश्चात् श्रपनी मृत्यु तक समाज में की उस से मुक्ते यह सन्देह होता है कि वह राजनीति में श्रधिकतर ( Jesait ) जिसूट नेताश्रों के समान थे। लाहौर से वाहर सब से ऋधिक काम करने वाले महात्मा दल के नेता लाला मुन्शीराम थे। लाला मुन्शीराम स्वयं श्रपना जीवन चरित्र लिख रहे हैं श्रौर इस लिए मुभे यहां पर उनके बारे में श्राधिक लिखने की श्रावश्यकता नहीं है । किन्तु मैं इतना कहे बिना नहीं रह सकता कि सन् ६२ श्रीर ६३ ई० में श्रीर उसके बाद कई वर्ष तक लाला मुन्शीराम के सम्बन्ध में मेरा यह विचार रहा कि वह न केवल भगड़ा कराने वाले फ़िसादी हैं बरन् प्रसिद्धि श्रौर ख्याति के भूखे श्रौर नेता बनने के इच्छुक हैं। श्राज कल मेरी सम्मति लाला मुन्शीराम के सम्बन्ध में बहुत कुछ बदल गई है श्रोर मेरा विचार है कि दलवन्दी के भाव से श्रौर दल के हित के लिए जो कुछ लाला

मुन्शीराभ ने किया उस आधार पर उनके चिरत्र के सम्बन्ध में सम्मिति स्थिर करना अन्याय है। ला० मुन्शीराम में भी अन्य बड़े आदिमयों के समान कुछ दोष हैं। और .खुशामदी लोग उनके उन दोषों से लाभ उठाते हैं और उनके पास जो आदमी रहते हैं उनका बड़ा प्रभाव उनकी सम्मित और उनकी कार्यवाही पर पड़ता है। वह तिबयत के कुछ निर्वल हैं और शिव्र ही अपनी सम्मित से िक्सल जाते हैं। में यह भी नहीं कह सकता कि प्रसिद्धि, ख्याति और शिक्ष की इच्छा उनमें नहीं है। मुक्ते सिवाय पिरडत लखपतराय और लाला द्वारकादास के समाज के नेताओं में दूसरा कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी प्रसिद्धि, ख्याति और शिक्त की इच्छा न हो।

लाला मुन्शीराम स्वाभाविक समालोचक हैं। दूसरों के दोषों को समालोचना का लक्ष्य बनाना उनमें स्वाभाविक हैं। किन्तु यह सब कुछ कहते हुए भी में यह कहने के लिए तैयार नहीं कि वह भगड़ा कराने वाले, फ़िसादी और ईर्षा करने वाले हैं। दलवन्दी के भावों की गरमागरमी में जो सम्मति मैंने उनके सम्बन्ध में स्थिर की थी उसको मैंने बदल दिया और मुभे इस बात का खेद है कि मैंने इस प्रकार की अन्याय युक्क सम्मति उनके सम्बन्ध में कमी स्थिर की। लाला मुन्शीराम भावुक हैं। उनके अन्दर अच्छे और

ऊंचे भाव, बुरे श्रौर कमीने भावों की श्रपेक्षा कहीं श्रिधिक हैं। वह उदारवृत्ति, श्रातिथ्य करने वाले हैं। सेवा का ऊंचा भाव रखते हैं। सिद्धान्त के लिये हानि सहना श्रौर कष्ट उठाना जानते हैं, श्रात्मसंयम उनके श्रन्दर बहुत श्रच्छा है। वह श्रच्छे मित्र हैं श्रौर श्रपने मित्रों का साथ देते हैं। बहुत कुछ खुले श्रौर स्पष्टवादी हैं श्रौर धर्मात्मा भी हैं।

लाला मुन्शीराम उन दिनों सद्धर्मप्रचारक का सम्पादन करते थे श्रौर इनकी लेखिनी में बल था। दूसरे दल ने सद्धर्म प्रचारक की प्रतिद्वन्दिता में एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम 'भारत सुधार' था। सालिगराम श्ररोड़वंश ने यह पत्र निकाला था किन्तु श्रपनी नीति मैं वह लाला हंसराज के दल का मुख पत्र था। लाला मुन्शीराम का दल विद्यार्थियों श्रौर नवयुवकों में विशेष कर कालेज के विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय था श्रौर यह नवयुवक भिन्न भिन्न ढंगों से लाला हंसराज श्रौर उनके दल का

लाला इंसराज का दल व्यङ्ग भाव से लाला
मुन्शीराम व मास्टर दुर्गाप्रसाद के दल को महात्मा कहता
था क्योंकि यह लोग धर्मभाव की पुकार अधिक करते थे।
दूसरा दल लाला इंसराज के दल को व्यङ्ग भाव से कलचर्ड
(शिक्षित) कहता था, क्योंकि इन लोगों को अपनी शिक्षा
और सभ्यता का अभिमान था।

निरादर किया करते थे। दूसरी श्रोर लाला इंसराज स्वयं तो सदा गम्भीर रहते थे किन्तु उनके प्रशंसक श्रौर श्रनुयायी जिनमें नवयुवक भी सम्मिलित थे ऐसी ही कार्यवाही करते थे।

लाहीर पहुंचन के बाद कुछ समय तक तो मैं यह उद्योग करता रहा कि मैं दोनों दलों से ग्रलग रहूं श्रौर दोनों में मेल कराने का द्वार बनूं, किन्तु थोड़े ही समय में महात्मा दल को मुभ पर यह सन्देह हो गया कि में लाला इंसराज का चेला हूं श्रौर इस में कुछ सन्देह नहीं कि श्रारम्भ से ही मेरा भुकाव लाला हंसराज की श्रोर था । उनका त्याग, उनकी देशभक्ति, उनके सरल जीवन ने मेरे हृदय पर बहुत प्रभाव डाला था। मैं उनको श्रार्यसमाज का नायक समभता था श्रौर एक श्रंश में उनको श्रत्याचार-पीड़ित समभता था। लाला मुल्कराज का भी मैं प्रशंसक था। राजनीतिक भावों में, देशभक्ति के भावों में मेरा श्रौर उन का स्वभाव बहुत कुछ मिलता था। मगर सब से श्रीधक जिस वस्तु ने मुक्ते कल्चर्ड दल का पत्तपाती बनाया वह दयानन्द कालेज था। दयानन्द कालेज के सम्बन्ध में महात्मा दल की योजना से मैं बिल्कुल सहमत न था, श्रौर यह समभता था कि उन के विचारों के श्रनुसार काम करने से कालेज का नाश हो जायगा, न विद्यार्थी कालेज में रहेंगे श्रौर न रुपया श्रावेगा। मैं इस समय आर्यसमाज के कार्यक्रम में कालेज को सब से आवश्यक और सब से बड़ा श्रंश समक्ता था और महात्मा दल मेरी दृष्टि में कालेज का शत्रु था।

मुभे खेद है कि मैंने प्रसंग को छोड़ कर कुछ वड़े लम्बे चौड़े वाक्य इस कहानी में लिख दिये। तात्पर्य यह कि सारा सन् १८६२ ई० इस भगड़े में कटा श्रौर जब मैं देखता हूं कि दोनों दलों ने इस दलवन्दी के प्रवाह में क्या क्या न कहने योग्य कार्यवाहियां कीं, तब मुभे दुःख होता है। एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे पर लाञ्छन लगाना, एक दूसरे को बुरा भला कहना यह तो साधारण बात थी। कुछ कार्यवाहियां इस से भी श्रधिक की गईं। समाज में सम्मति देने वालों को भिन्न भिन्न ढंगों से बहकाया गया। कुछ का चन्दा दल के कोष से दिया गया। कुछ को अन्य प्रकार से लोभ देकर श्रपनी श्रोर किया गया। एक दूसरे की चिट्ठी पित्रयों की चोरी की गई। निजी चिट्ठियों को समाचार पत्रों में छापा गया इत्यादि इत्यादि।

श्रार्यसमाज के इतिहास के इस भाग पर जब में एकान्त में विचार करता हूं तब मुक्ते इस पर लज्जा श्राती है। उस समय भी लज्जा श्राती थी क्योंकि लोग चारों श्रोर से धिकारते थे श्रोर कहते थे कि यदि शिक्तित नेताश्रों की, जिन्होंने देश के सुधार श्रोर जाति में धर्म भाव उत्पन्न करने का बीड़ा उठाया था, यह दशा है, तो दूसरों पर क्या शिकायत हो सकती है। मेरी सम्मित में इस असभ्यता के बवंडर के लिये जैसे लाला मुन्शीराम उत्तरदायी थे वैसे ही लाला हंसराज भी थे। किन्तु आज बीस वर्ष के बाद जब कि मुक्त को पश्चिमी देशों के सार्वजनिक चुनाव की दशा की पूरी जानकारी है, में इन पुरानी घटनाओं पर दृष्टि डालता हं तो मेरा विचार है कि जिन सिद्धान्तों पर समाज का विधान बनाया गया था उनके अनुसार ऐसा होना आवश्यक था और समाज उस से बच न सकता था।

नवम्बर सन् १८६२ ई में जब समाज का वार्षिकोत्सव निकट आया तव समाज का घरैलू भगड़ा पराकाष्टा पर पहुंच गया। कालेज दल ने यह निष्कर्ष निकाला कि मास्टर दुर्गाप्रसाद के दल ने दढ़ निश्चय कर लिया है कि सारे उचित और अनुचित ढंगों से न केवल समाज को अपने हाथों में रखें वरन कालेज पर भी अधिकार जमालें। नवम्बर के महीने में सदा लाहौर की आर्यसमाज की अन्तरङ्ग सभा अपने सभासदों का नया रिजस्टर बनाती है। 'सभासद' उन लोगों को कहते हैं जिनको सम्मित देने का अधिकार हो। अस्तु।

नवम्बर सन् १८६२ ई० में जब लाहौर की श्रन्तरङ्ग सभा सभासदों के रजिस्टर की पड़ताल करने लगी तो उन्होंने

भिन्न भिन्न ढंगों से श्रपने दल के सभासद बढ़ाने श्रौर दूसरे दल के सभासद् घटाने आरम्भ किये। प्रत्येक दिनरात का बहुत सा भाग इस भगड़े फ़िसाद में बीतता था। दिन में लोग दफ्तरों में काम करते थे श्रौर सभासद भी वनाते थे श्रौर रात का समय भगड़े में बीतता था। श्रन्त में जब कालेज दल को विश्वास हो गया कि महातमा दल की नियत "वुरी" है और उन्होंने 'धर्म' और "न्याय" को विलक्कल निलाञ्जलि देदी है श्रौर उनसे श्रौचित्य श्रौर सचाई की कार्यवाही की कोई आशा नहीं हो सकती, तब उन्होंने सारी समस्या पर विचार करने के छिये श्रपने पक्षपातियों की एक सभा की। यह सभा लाहौर के मृहस्ले मृहिलयों में स्वर्गीय ला॰ लालचन्द के मकान पर हुई। दल के सव छोटे श्रौर बड़े सदस्य यहां पर उपस्थित थे। श्रगले दिन इतवार था, श्रर्थात् यह सभा शनिवार की रात को हुई।

प्रश्न यह था कि श्रव क्या करना चाहिये। एक पक्ष तो यह कहता था कि पुलिस की सहायता से मन्दिर पर श्रधिकार कर लेना चाहिये। दूसरा पक्ष कहता था कि श्रदालत से यह निश्चय करालेना चाहिये कि एक समय उनकी समाज लगा करे श्रौर दूसरे समय हमारी समाज। तीसरा पक्ष कहता था कि पुलिस से सहायता लेने की श्रावश्यकता नहीं है। डएडों के बल से रात को समाज पर श्राधिकार करना

चाहिये श्रौर यदि श्रधिकार रखने वाला दल श्रापित करे तो .खुब लड्ना चाहिये। इस दल में लाला श्रमरनाथ साहब खंब थे। जहां तक मुभे याद है उस समय वह लाहौर की कमिश्नरी में सुपरिग्टेग्डग्ट या हुई थे। इसके बाद लाहौर के ज़िले के दफ़्तर में सुपरिग्टेग्डग्ट श्रीर हेड क्रक रहे। बाद में पेन्शन लेकर सब रजिस्ट्रार वने श्रीर इस समय गवर्नमेंट के श्रत्यन्त विश्वासपात्र सलाहकारों में से श्रीर जातिभक्त दल के खुले रात्रुश्रों में से हैं। एक चौथा पत्त था जिसमें में सम्मिलित था, जिसकी यह सम्मित थी कि महात्मादल के साथ मिलकर काम करना श्रसम्भव होगया है, इस लिये उचित मालम होता है कि उनसे श्रलग हो जायें श्रीर इस समय एक मकान किराये पर लेकर श्रपने साप्ताहिक श्रधिवेदान वहां करें, फिर देखा जायगा। मुके श्राच्छी तरह याद है कि मैंने उस समय यह कहा था कि समाज ईंट श्रौर पत्थर के मकानों का नाम नहीं है वरन् समाज सिद्धान्तों का नाम है। हम अपने आप की सुधारने के लिये श्रौर श्रपनी जाति तथा श्रपने देश की सेवा करने के लिये समाज में सम्मिलित हुए हैं। मकानों पर श्रधिकार जमाने के लिये श्रार मकानों के लिये भगड़ा करने के लिये समाज में शामिल नहीं हुए। इसमें सन्देह नहीं कि श्राप लोगों ने बड़े परिश्रम श्रीर त्याग से श्रीर बड़े खर्च से यह मन्दिर बनाया है, किन्तु यदि श्रापके भीतर धर्मभाव है तो श्राप इस से भी बड़ा मन्दिर बना सकेंगे । में समाजमन्दिर पर श्रधिकार करने का, लड़ने श्रार भगड़ने या मुकदमा करने का, या पुलिस या श्रदालत से सहायता लेने का घोर विरोधी हूं। यद्यपि ला० हंसराज को मन्दिर का छोड़ना दुःखदायी था, तो भी श्रन्त में जब उन्होंने लाला लालचन्द का भुकाव भी मेरे पक्ष में पाया तो वह भी इसी मत में भिल गये श्रीर सर्व सम्मित से यही निश्चय हुश्रा कि हम दूसरे दल से श्रलग होकर श्रपना काम करें।

श्रतएव इस निश्चय को व्यवहार में लाने के लिये श्रगले दिन भगत ईश्वरदास के मकान पर, जो श्रनारकली के श्रारम्भ में लोहारी दरवाजे से निकलते हुए दाहिने हाथ पर था, हमारे दल के सभासदों की एक सभा की गई, श्रीर वहां पर श्रलग होने का प्रस्ताव नियमपूर्वक पास करके नए पदाधिकारियों का चुनाव हुन्ना। मुभको सभापति बनाया गया श्रीर एक साहब बुहु। मल को, जो उस समय जंगलात के महकमे में हेड क्रुक या सुपरिएटेएडेएट थे, मन्त्री नियत किया गया। यह मकान जहां पर इस समय श्रनारकली समाज का मन्दिर बना हुन्ना है, एक श्रहाते के ढंग से पड़ा हुन्ना था। जिस भाग में इस समय मन्दिर है उसके एक कोने में एक बरामदा श्रीर एक कोटरी बनी हुई थी, श्रीर

उसके आगे सफेद भूमि पड़ी हुई थी। जिस श्रोर पुस्तकालय है वहां एक कोने पर एक श्रौर कोठरी थी। श्रगला हिस्सा दुमञ्जिला बना हुन्ना था त्रीर किराए पर था । इस दो मंजिल मकान की नीची मंजिल में श्ररोड्वंश लापालाना था, जहां से उस समय "भारत सुधार" समाचारपत्र निकला करता था, जो हमारे दल का मुख्य पत्र समक्षा जाता था। समाज के श्राधिवेशनों के लिये भीतर का मकान श्रौर श्राँगन किराये पर लिया गया श्रौर वहां समाज के साप्ताहिक श्रधिवेशन होने श्रारम्भ हुए।

लाहौर श्रार्यसमाज के वार्षिकोत्सव की तारीख निकट थी। कदाचित् उस में दो या तीन सप्ताह ही बाक़ी थे श्रीर हमारे सामने यह प्रश्न था कि हम जलसा करें या न करें। जलसा न करने का यह श्रर्थ था कि हम श्रपनी निर्बलता श्रौर ऋशक्रता को स्वीकार करलें श्रौर यह मान लें कि श्रसल समाज वह है जिस के श्रधिवेशन बच्छोवाली में होते हैं। दल की सर्व साधारण सम्मति इस मत के विरुद्ध थी, किन्तु दूसरी स्रोर ब्यय का ऋौर काम का प्रश्न था। श्रन्त में यह निश्चय हुआ कि उत्सव किया जावे। श्रस्तु।

उत्सव की तैयारियां आरम्भ की गई । लाहौर की समाज का वार्षिकोत्सव उस समय भी बड़ी धूमधाम से

दुश्रा करता था श्रौर इस कारण से कि समाज का मकान उसके लिये अपर्याप्त था, उत्सव दयानन्द हाईस्कूल के इहाते में हुआ था। स्कूल हमारे दल के आधिकार में था, इस लिए उत्सव करने में कोई कठिनाई न थी । श्रतएव उत्सव करने का निश्चय प्रकाशित किया गया और उसकी तैयारियां त्रारम्भ की गईं। मुभे श्रच्छी तरह से याद है कि उन दिनों रातों जागना पड़ता था । दिन में कचहरी का काम था। कालेज के मंत्री पद का काम भी मेरे सुपूर्द था श्रौर इस ''नई'' समाज की प्रधानी का काम भी श्रव मेरी गईन पर था। इस के अतिरिक्त दल के विरुद्ध जो भूठे लाञ्चन लगाए जाते थे उनका मिटाने, उनका व्याख्यान द्वारा श्रथवा लिखित उत्तर देने का काम भी बहुत कुछ मुक्ते करना पड़ता था। उस समय दल में ऐसे श्रादमी कम थे जो उर्द में लिखने का काम श्रच्छी तरह से कर सकते हों। श्रस्तुः— यह तो प्रसंग से हट कर बातें हुई।

मैं पहले लिख चुका हूं कि इस समय मेरी स्मरणशाकि मुक्ते इन घटनाओं का वर्ष निश्चित करने में सहायता नहीं देती, किन्तु मेरा श्रनुमान यह है कि यह सब कुछ सन् ६२ ई० में हुआ। नवम्बर सन् ६२ ई० में समाज के उत्सव में बहुत बिझ रहा। धर्मचर्चा के समय में लोगों ने मांस का प्रश्न छेड़ दिया। उस समय ला० मूलराज ने मांस के पक्ष में श्रपनी

सम्मति प्रकट की और महात्मा दल के उत्साही नवयुवकों श्रीर लड्कों ने उसके विरुद्ध दएडा उठाया। लाळा इंसराज को जो उस समय प्रधानी का काम करते थे बहुत बुरा भला कहा गया। मने स्वयं अपनी आँख से यह सब कुछ देखा। मेरा इदय समाज की यइ दशा देख कर पिघल जाता था भौर में रातों जागता हुआ यह विचार करता था कि कदा-चित् हमारे जातीय राग फूट की दवाई ईश्वर के पास भी नहीं है। इस ने इस फूट को दूर करने के लिये एक परमात्मा की शरण ली और उस की पूजा आरम्भ की, परन्तु इमारे कलुषित हृदय और दुराचरण तथा कुकर्मों ने यहां भी डेरा मा जमाया और उस का पारिएाम यह हुमा कि जाति में एकता और मेल स्थापित करने के बदले हम आपस में डी लड़ पड़े और लड़े भी बुरी तरह और ऐसी मूर्खता से कि जिस की कोई सीमा नहीं।

सन् ६१ ई० के सालाना जलसे के बाद जब मैं हिसार लौट कर गया तब मेरी आत्मा बहुत दुः की थी और मेरा हृद्य फटा जाता था। अस्तु। समाज की इस दशा और मेरी भीतरी बचैनी ने भी मुक्ते हिसार को छोड़ कर लाहौर चले आने पर मजबूर किया। सन् ६२ ई० का वर्ष जिस कींचा-तानी में कटा उसका मैंने ऊपर उक्षेत्र किया।

मैंने बरक्षेवाली समाज के एम सभासदों के नाम विसे

हैं, जो उस समय लाहौर में महात्मा दल के उत्साही सदस्य थे, इस लिये मुक्ते यह उचित जान पड़ता है कि मैं अपने दल के भी उत्साही सदस्यों के नाम लिख़्। स्वर्गीय लाला लालचन्द, भक्त ईश्वरदास तो दल के नेताओं में से थे। लाला शौकतराय, बाबा छुज्जूसिंह, मेहता राधाकुष्ण, बाबा तेजसिंह, लाला अमीरचन्द, लाला सुखदयाल, लाला हर-नामदास, लाला रामसहाय, यह दूसरी श्रेणी के नेताओं में गिन जाते थे।

लाहौर से बाहर दल के नेताओं का विभाग निम्न लिखित था—

शहर महात्मा दल
पेशावर स्वर्गीय डा. सीतारामः
ला. सुर्जनलाल श्रीर
लाला मूलचन्द तांवा।
रावलपिंडी लाला गंगाराम वैद्यः,
सीताराम श्रीर लाला
कृपाराम साहनी।

लाला रलाराम ।

गजरसां

कल्चर्ड दल स्वर्गीय बक्क्सी गोकु लचंद, बा. रलाराम श्रीर ला. गज्जूमल। स्वार्गीय लाला हंस-राज साहनी, स्वर्गीय ला. हरिराम सेठी श्रीर स्वर्गीय लाला मयादास साहनी। सेठ चूहदृलाल।

|                                 | •                               | •                     |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| मियानी                          | लाला ज्वालासहाय।                | •••                   |
| भेलम                            | •••                             | ला. हरभगवानदास        |
|                                 |                                 | श्रीर मा० बोधराज      |
| गुजरानवाला लाला केवलकृष्ण श्रौर |                                 |                       |
|                                 | लाला नारायस कृष्स ।             |                       |
| श्रमृतसर                        | स्वर्गीय पं० धर्मचंद कौल        | । लाला गोपालदास       |
|                                 |                                 | भंडारी श्रौर पंडित    |
|                                 |                                 | शिवद <del>्स</del> ।  |
| जालन्धर                         | <b>लाला मुन्शीराम,</b> लाला     | •••                   |
|                                 | देवराज, लाला रामकृष्ण           |                       |
|                                 | श्रौर रायज़ादा <b>भक्तराम</b> । |                       |
| होशियारपुर                      |                                 | मास्टर मुरलीघर,       |
|                                 |                                 | स्वर्गीय महा० राम-    |
|                                 |                                 | चंद्र, ला. ठाकुरदास   |
|                                 |                                 | (जो श्रव सनातनी हैं)। |
| फीरोज़ <b>पु</b> र              | •••                             | चौघरी विश्वन सद्दाय   |
|                                 |                                 | स्वर्गीय पं॰ मूलराज   |
|                                 |                                 | श्रीर ला॰ दीनद्याल।   |
| हिसार                           | •••                             | पंडित लखपतराय।        |
| लुधियाना                        | लाला उमरावासिंह।                | •••                   |
| भम्बाला श                       | हर                              | लाल द्वारकादास।       |

भ्रम्बाला छाबनी हाला गुरांदत्तामल

मुक्रतान स्वर्गीय लाला काशीराम। लाळा चेतनानन्द्।

यह स्वी बहुत अपूर्ष है किन्तु इस समय जो नाम
मुक्ते याद हैं वह मैंने लिख दिये हैं, जिस से अगली पीढ़ियों
को आर्यसमाज की इस अन्धेरी रात्रि का अनुमान करने में
सहायता मिलेगी। मुक्ते विश्वास है कि लाला मुन्दीराम के
कागज पत्र अधिक पूर्ण होंगे और वह इस सम्बन्ध में
अधिक पूर्ण स्वी दे सकेंगे।

श्रन्त में नवम्बर सन् १८६२ के वार्षिकोत्सव श्रलग् श्रलग् हुए। उस समय दोनों दलों में ईषों द्वेष श्रीर दात्रता की श्राग भभक रही थी। दोनों श्रोर के नवयुवक भड़के हुए थे। महात्मा दल इस बात से बहुत श्रप्रसन्न था कि कालेज के पदाधिकारियों ने कालेज के मकान को, जो दोनों की सम्मिलित सम्पत्ति था, एक श्रानियमित उत्सव के लिये दे दिया है। यह लोग हमारे दल के समाज को नियम विरुद्ध श्रीर श्रनुचित समभते थे। रात को दोनों दल श्रपने श्रपने मकानों पर षहरा रखते थे। जहां तक मुभे याद है कि दिन में भी इन स्थानों में पोलीस श्राती थी।

शुक्र की रात को दो बजे तक इम लोग अपने मकान की सजावद करते रहे। प्रातः काल छः बजे फिर आ उप-स्थित दुए। दिन् भर उत्सव की कार्यवाही थी। सार्वकास छुः बजे के लगभग आर्थ प्रतिनिधि सभा का वार्षिक अधि-वेशन प्रारम्भ हुआ। यह अधिवेशन अगले दिन प्रातः काल पांच या छु बजे तक होता रहा । दोनों दलों ने एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिये कोई बात उठा नहीं रक्सी। उस समय महात्मा दल की बहुतायत थी। इस लिये कालेज दल के पास रकावट के लिवाय और कोई उपाय न था। अधि-वेशन स्कूल के कमरे में कोई निश्चय किये बिना ही समाप्त हुआ। रिवधार को मैंने कालेज के लिये अपील की। इस उत्सव में शनिवार या रिवधार को राय मूलराज का व्याख्यान आर्यसमाज पर हुआ। सारे स्थानों पर आदमी ही आदमी थे। व्याख्यान में कोई विभ नहीं हुआ और उत्सव सफलता से समाप्त हुआ।

इस साल की समाप्ति पर आर्यसमाज के दोनों दलों की स्थिति नीचे लिखे अनुसार थी। लाहौर समाज में दोनों दल अलग हो खुके थे। पुराने समाज का मंदिर और उसके रिजस्टर और पुस्तकालय महात्मा दल के अधिकार में थे। और कल्चर्ड समाज एक किराये के मकान में अपनी समाज का अधिवेशन करता था।

आर्यप्रतिनिधि समा के सब पद और उसके कागज पत्र महात्मादल के पूर्ण अधिकार में थे। कालिज और कालिज की सब सम्पत्ति कर्ज्जांदल के अधिकार में भी। अस्तु!

नए वर्ष के आरभ होते ही दोनों दलों में युद्ध श्रारम्भ हुश्रा । समाचार पत्र, उपदेशों तथा ब्याख्यानों के स्थान इस युद्ध के मैदान थे। कालेज को श्राक्षेपों से बचाने के लिए मैंने एक मासिक पत्र निकाला जिसका नाम "दया-नन्द ऐङ्गलो वैदिक कालेज समाचार" था! परलेकि-वासी ला० लालचन्द भी इस में लिखा करते थे। किन्तु श्रधिक भाग इसका मुक्ते ही लिखना पड़ता था। महात्मा दल कालेज के प्रबन्ध पर इस आधार पर आक्रमण करता था कि इस में संस्कृत का यथेष्ट प्रचार नहीं होता था। इस दोषारोपण के उत्तर देने के छिए मैंने एक २०० पन्ने की पुस्तिका छिखी, जिसमें यह दिखलाया गया कि श्रारम्भ से लेकर श्राज तक, श्रर्थात् इस पुस्तिका के प्रकाशन के समय तक कालेज ने संस्कृत तथा हिन्दी के प्रचार के छिए क्या कुछ किया। ''दयानन्द कालेज में संस्कृत की तालीम पर एक तारीखी नज़र ( पेतिहासिक दृष्टि ) इस पुस्तिका का नाम था । इस के श्रतिरिक्क 'भारत सुधार' में भी मैं प्रायः लिखा करता था श्रीर "श्रार्य मेसेञ्जर" नामी श्रंग्रेजी समाचार पत्र में भी, जो भार्य पत्रिका के विरोध में निकाला गया था, मैं लिखता था। परन्तु मेरे समय का श्रच्छा भाग श्रौर लगभग सब भदालत की छुट्टियां, कालेज के लिए चन्दा जमा करने में, बाहर जाकर कालेज के लिए अपील करने में लगतीं थीं।

श्रस्तु ! एक बार मैं शिमला से सीधा पेशाघर पहुंचा, क्योंकि यदि मुक्ते चन्द घएटे की भी देरी हो जाती तो पेशावर से कालेज को कुछ चन्दा न मिलता। मैंने दो दिन में वहां से तीन हज़ार रुपया नकद जमा किया। इतने में महात्मा दल का डेपुटेशन श्रा पहुंचा श्रीर कालेज का चन्दा बन्द हो गया।

सन् १८६३ ई० में मेरे ऊपर नीचे लिखी ज़िम्मे-दारियां थीं—

- १. मैं कालेज कमेटी का प्रधान मन्त्री था।
- २. लाहौर के शिक्तित (कल्चर्ड) दल की आर्य समाज का प्रधान था।
- ३. "दयानन्द ऐंग्लो वैदिक समाचार" पत्र का सम्पादक था।
- ४. ''भारत सुधार'' श्रौर श्रार्थ मेसेंजर'' का लेखक था । कई बार मुभे सारा ''भारत सुधार'' लिखना पड़ता था।
  - ४. कालेज के लिए दौरा करता था।
- ६. इस के श्रितिरिक्त वकालत से रोटी कमाता था श्रीर पहली पंजाब कांग्रेस की स्वागत समिति का काम करता था श्रीर उसकी बैठकों में प्रायः समिति होताथा। इसके श्रितिरिक्त समय का बहुत भाग उन सभाशों में समिलित होने में लगता था जो मेल जोल कराने के

अभिप्राय से भिन्न भिन्न स्थानों श्रौर भिन्न भिन्न अवस्थाओं में की जाती थीं श्रौर जिनमें श्रपरिमित वाद विवाद के बाद परिणाम कुछ न निकलता था।

सन् ६३ से लेकर मार्च ६७ ई० तक दोनों दलों में बहुत खींच तान जारी रही। बाहर कई स्थानों में दो दो समाजें हो गई। कल्चर्ड दल ने अपनी प्रतिनिधि सभा अलग् बनाई। सारांश यह कि पृथक् संगठन पूरा हो गया।

कालेज दल ने कालेज को सुरिचत करने के लिये पहली कार्यवाही तो यह की कि अपनी अधिक सम्मति से यह निश्चय किया कि कालेज की प्रबन्धक समिति में उन समाजों को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है जो कालेज के लिए चन्दा जमा करती हैं। महात्मा पार्टी ने अपनी समाजों में कालेज के लिए अपील करना बन्द कर दिया । यह निश्चय उन समाजों से सम्बन्ध रक्तता था जो दो भागों में विभक्त हो चुकी थीं। कालेज दल के सामने यह प्रश्न था कि वह कालेज को महात्मा दल के हवाले करके मलग हो जावे मथवा कालेज को इसी तरह चलावे जैसा कि वह इस समय चलता था, महातमा दल की पाद्य-प्रणाली से वे सहमत न थे और उसकी स्वीकार करने के लिए वह तैयार न थे। उनकी सम्मति में पञ्जाब की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह कालेज

यूनिवर्सिटी के साथ सम्बन्ध रक्खे और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं के लिये विद्यार्थियों को तैयार करे। जातिमाक्के और देशभक्ति दोनों उस समय उससे पूरी हो सकती थीं। कॉलेज की समिति के नेताओं ने बहुतसी कानूनी छानबीन के बाद यही निश्चय किया कि जहां-जहां समाजें दो भागों में विभक्त हो गई हैं, वहां केवल उस समाज को कॉलेज में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा जो कॉलेज के लिये अपील करेगी और जो कालेज को अपने कार्यक्रम में मुख्य मानेगा। यह बात स्वाभाविक थी कि इस निश्चय से महातमा-दल में उद्देग पैदा हो अस्तु:—

मई में जब कॉलेज का वार्षिक अधिवेक्सन होना था महात्मा-दल ने डंडे के बल से कॉलेज पर अधिकार करने का यहा किया और महात्मा-दल की एक बड़ी टोली यह भजन गाती हुई स्कूल की तरफ आई "धर्म के लिये जान जाती है तो जाने हो"। कॉलेजवालों ने स्कूल के बाहरी द्वार बन्द कर दिए थे और इन्होंने यह निश्चय किया था कि सभा के चार्षिक अधिवेशन में यही सिम्मिलित हो सकेंगे, जिन के पास मन्त्री के इस्ताक्षर का सार्टीफ़िकेट होगा कि बह सभा के नियमों के अनुसार सभा के नियमित सदस्य हैं और उसमें सम्मित देने का अधिकार रकते हैं। महात्मा-दल बल पूर्वक प्रवेश करने के विचार से श्राया श्रौर जब उन्होंने द्वार बन्द पाया श्रोर बलपूर्वक द्वार तोड़ने का यल किया तो दोनों दलों में मुठ भेड़ हो गई श्रौर उएडा चलने लगा। परलोकवासी लाला सुन्दरदास का सर फट गया। उनके भाई लाला गोपालदास के चोट श्राई। श्रौर भी, सम्भवतः एक दो श्रादमियों के चोट लगी। श्रिधिवेशन स्थगित रहा श्रौर दोनों दलों न श्रपना-श्रपना बयान पुलिस में लिखवा दिया। श्रगले दिन एक बहुत ज़ोरदार श्रधिवेशन हुआ। वादिववाद गरमागरम होता रहा श्रौर श्रन्त में जब उपस्थित सदस्यों की बहु सम्मति से महात्मा-दल के विरुद्ध निश्चय हो गया तब तो वह श्रिधिवेशन से उठकर चले गए श्रोर श्रपने मन्दिर में जाकर उन्हों ने कॉलेज को छोड़, वेदप्रचार कोष स्थापित करने का निश्चय किया।

दोनों दलों का शिक्षा-सम्बंधी काम श्रलग हो गया परन्तु दोनों में युद्ध की समाप्ति नहीं हुई। श्रार्यजनता जिस की सहायता के दोनों इच्छुक थे श्रीर जिसके सहारे दोनों काम करते थे, एक ही थी, इसलिए दोनों के लिये श्रावश्यक था कि वह श्रपने-श्रपने विचारों का प्रचार करें। इस कार्यवाही में श्रीर इस घरेलू युद्ध में जहाँ दोनों दलों ने बहुत बुरे श्रीर न कहने के योग्य काम किए एक दूसरे पर श्रपराध लगाए, एक दूसरे पर दोष लगाए, वाणी का दुष्प्रयोग किया,

लेखनी का भी कुव्यवहार किया, वहां हिम्मत उत्साह श्रौर साहस से उन्होंने समाज की सेवा में वह त्याग किये जो इतिहास में पूछने योग्य हैं श्रौर सदा याद रहेंगे। बूढ़े श्रौर युवक श्रमीर-गरीब सबने श्रपनी शिक्ष श्रौर हैसियत से बढ़कर काम किया। कॉलेज की सहायता के लिए एक-एक महीने की श्रामदनी पिहले दे ही चुके थे। बहुत से नियमित रूप से मालिक चन्दा भी देते थे, किन्तु श्रव फिर नए सिरे से चन्दे लिए गए श्रौर सबने खुशी-खुशी दिए। महात्मा-दल ने वेदप्रचार कोष, कन्या महाविद्यालय श्रौर स्थानीय स्कूलों के लिए उसी हौसले से चन्दे दिए। लोगों को तो यह सन्देह होने लगा कि कदाचिद दल श्रपने चन्दे बढ़ाने के लिए ही लड़ रहे हैं।

दल की सेवा में कॉलेज के एक उत्साही युवक स्वर्गीय ला॰ सुन्दरदास जी ने (स्वर्गीय लाला सांईदास के बड़े पुत्र थे) श्रपनी जान तक गँवा दी। इसी तरह से महात्मा-दल के एक उत्साही युवक लाला लब्भूराम ने श्रपने श्रापको श्रपने दल की सेवा में बिल दे दिया। इसी समय में में भी एक बार मौत के द्वार तक पहुँच गया। दो महीने तक निमोनिया के रोग से पीड़ित रहा। दोनों फेफड़े गल गए। एक बार से श्रधिक में मौत के द्वार तक पहुँच गया। इस बीमारी में डाक्टर बेलीराम साहब ने जिस परिश्रम श्रीर प्रेम से मेरी चिकित्सा की उसके छिए मैं सदा उनका श्रृणी रहूँगा। छा॰ इंसराज श्रीर छाछा मुन्दीराम ने भी श्रपने २ दायित्वको बहुत उत्साह जवांमर्दी श्रीर सहनदीछता से निभाया श्रीर श्रपने-श्रपने दछ की सेवा में श्रपने श्रापको मिटा दिया। परछोकवासी छाछा छाछचंद ने कॉछेज की सेवा में श्रीर परछोकवासी राय पेड़ाराम ने महात्मा-समाज की सेवा में बहुत बड़ा भाग छिया।

( 30 )

## पंडित लेखराम का आत्मबलिदान

पंडित लेखरराम की इत्या मार्च सन्, ६७ में हुई। यह घटना आर्थ्यसमाज के इतिहास में स्मरणीय है। पिएडत लेखराम अपने धार्मिक विश्वास के कारण एक मुसलमान के हाथ से मारे गये इस दृष्टि से उन को शहादत (वीर-गित प्राप्त) का पद मिला। इस दृष्टि से वह आर्थ्यसमाज में बहुले शहीद हुए, और अब तक और कोई नहीं हुआ। पिएडत लेखराम की हैसियत मेरी राय में यह है कि बहु बहुत जोशीले आर्थ्यसमाजी थे। अपने विश्वास के पक्के थे। फ़ारसी और अरबी की जानकारी उनकी अञ्जी थी। उर्दू भी अञ्जी खासी लिखते थे। उन का निजी चरित्र बहुत ऊँचा था और समाज के पूरे भक्क थे। स्वामी जी के भी भक्क

थे। यह किसी समय पुलिस की नौकरी में थे। नौकरी बोड्कर श्रार्घ्यसमाज का काम करने लगे। प्रतिनिधि सभा इनको निर्वाह के लिये कुछ वेतन देती थी। किन्तु पुळिस की नौकरी में इन्होंने जो आदत एकरी होने की प्राप्त की थी वह श्रादत इन्होंने धार्मिक खोज में भी नहीं छोड़ी। उनमें स्वतन्त्र लोज और न्याय के गुए थे। इन्होंने इस्लाम और ईसाइयत के कएडन से हिन्दुक्रों की बहुत वड़ी सेवा की। जिस तरइ मुसलमान मौलवी व ईसाई, पादड़ी हिन्द्-धर्म के निर्बल श्रंगों पर झाक्रमण करते थे श्रौर श्रपने प्रमाण में केवल वही हवाले देते थे जो हिन्दू धर्म के समालोचकों ने हिन्दू धर्म के विरुद्ध टिखे थे इसी तरह पंडित लेखराम भी इसलाम और ईसाइत के बलहीन श्रङ्कों पर श्राक्रमण करते थे अपेर उनके विरोधियों के प्रमाणों के आधार पर उनके द्वकड़े उड़ाते थे। पांडित लेखराम की कितावें इस एकरौपन से भरी हैं। आर्य्यसमाज में इस प्रकार की समालोचना के अग्रगणी वह थे। और यद्यपि आरम्भ में आर्य्यसमाज को द्दिन्दू धर्म के बचाव में इस प्रकार की समालोचना लाभदायक हुई, किन्तु इस भाव ने आर्य्यसमाज में स्वतन्त्र और न्याययुक्त खोज के भाव को फैलने से रोका।

पंडित लेकराम सरहद के रहने वाले थे। इनकी वाणी में बह मर्यादा न थी जो सभ्य घराने के लोगों में होती है। पंजाबी महाविरे में वह अक्खड़ थे और जो उनके मन में आता था वह कह देते थे। किन्तु उनके हृदय और बाणी की सचाई पर किसी को सन्देह नहीं हुआ। स्वामीजी पर इनको पूरा विश्वास था और यद्यपि वह स्वामीजी को भूलों से परे समभने के लिये तैयार न थे, किन्तु मुभे याद है कि एक वार अज़भेर में राय मूलराज ने यह कह दिया कि मांस के विषय में स्वमीजी ने जैनियों के दबाव में आकर अपनी राय बदल दी तो परिडत लेखराम की आंखों से आँसू निकल पड़े और वह एकबारगी रोने लगे। स्वामीजी के व्यक्तित्व पर जब कोई हमला करता था तो वह आपे से बाहर हो जाते थे।

मुसलमानों से हिन्दुश्रों को बचाने में श्रौर नव-मुस्लिम हिन्दुश्रों को वापिस लाने में जो सेवा उन्होंने हिन्दू जाति की की है, वह सुनहरे श्रक्षरों में लिखे जाने योग्य है श्रौर श्रिह्मतीय है। श्रौर जब हम याद करते हैं कि निर्भय होकर इस सेवा को पूरी करने में उन्होंने श्रपनी जान गंवाई तो तो हमको यह कहने में तिनक भी संकोच नहीं होता कि पंडित लेखराम श्रार्थसमाज के सच्चे शहीद थे! वह श्रपने विचारों का वेधड़क प्रचार करते थे। मुसलमानों की श्रोर से उनको कई बार धमिकयां मिल चुकीं थीं श्रौर यह मालूम था कि कट्टर मुसलमान मौलवी उनके खून के प्यासे हैं किन्तु जिस तरह से उनकी जान ली गई वह सदा के लिये इस्लाम पर धब्बा रहेगा। उनका मारने वाला ग्राद्धि के लिये उनके पास श्राया। उसको उन्होंने श्रपने घर में रखा श्रीर सब कर्त्तव्य श्रातिथ्य सत्कार के पूरे किए। उनके घर में वह खाना खाता रहा श्रौर श्रन्त में इस श्रातिथ्य सत्कार का बदला उनको यह दिया कि एक दिन अवसर पाकर उस ने छुरी उनके पेट में घौंपादी और भाग निकला। इस घटना ने साधारणतः उत्तरीय भारत की हिन्दू जनता में श्रौर विशेषतः लाहौर श्रौर पञ्जाब में बहुत श्रावेश उत्पन्न किया। द्विन्दू जनता धार्मिक विचारों का भेद भावं छोड़ श्रार्थ्यसमाज के साथ थी। परिडत लेखराम की अर्थी के साथ हमने जितनी भीड़भाड़ देखी है वह ऋाज तक लाहौर में श्रीर किसी श्रर्थी के साथ नहीं देखी। लोगों का विचार था कि हजूम में लोगों की भीड़ २० श्रौर ४० सहस्र के बीच थी। श्रर्थी मेडिकल कालंज से निकली क्योंकि उन के प्र: ए हस्पताल में निकले थे जहां वह घटना के बाद तुरन्त ही पहुँचा दिए गए थे। हिन्दू जनता ने पिएडत लेखराम को ऐसी पदवी देकर इनका मान किया श्रौर सदृस्नों स्त्रियोंने उनके शवपर फूलों और बताशों की वर्षा की और फिर उनकी अर्थी के फूलों को पवित्र समभक्तर श्रपने घर लेजाकर रखा। इस बीर-गति का पहला परिणाम यह हुआ कि श्मशान भूमि में

स्वर्गीय बीर के शब के सामने उसको बीच में रख कर दोनों दलों ने फिर इकट्टा हो जाने का पूरा विचार किया। लाला मुन्शीराम ने उस समय जो वक्तृता दी वह उनके योग्य थी। भ्रस्तु। इत्या के बाद ओ रविवार श्राया उसी दिन दोनों समाजों का सम्मलित श्रधिवेशन बच्छोबाली श्रार्थसमाज के मन्दिर में लाला हंसराज के सभापतित्व में हुआ। इस मेल की प्रारम्भिक कठिनाइयां मेरे मकान पर तय हुई श्रीर महात्मा दल ने इस बात को स्वीकार किया कि मांस का भगड़ा समाप्त कर दिया जाय श्रौर लाला इंसराज को पहले के श्रवसार मिली हुई समाज का प्रधान बनाया जाय। इसके अतिरिक्त पंडित लेखराम की हत्या करने वाले का पता लगाने के लिये एक कमेटी बनाई गई जिसका काम मेरे सुपुर्द किया गया। उन दिनों में मुक्ते बहुत बार इस काम को पूरा करने के लिये सुपरिनटेएडेएट पुलिस से मिलने का अबसर हुआ। पुलिस ने अपने दूत और समाज ने अपने दूत इत्यारे का पता छगाने के छिये झोड़े किन्तु मुसलमानों ने कोई यह सफल होने न दिया। दो तीन आदमी भिन्न भिन्न श्रवसरों पर गिरफ्तार किए गए किन्तु वह पहचाने न जाने के कारण छूट गये। छोगों को उस समय पूरा विश्वास था, श्रीर उस विश्वास के उचित कारच थे, कि छाहौर के मुसल्लमानों की सहातुभूति इत्यारे के साथ थी श्रोर यह हत्या एक वड़ी ग्रप्त गोष्ठी का परिणाम था जिस में लाहौर के कुछ मुसलमान मौलवी श्रौर रईस सम्मिलित थे जिन्होंने हत्या के बाद अपराधी की रक्षा की श्रौर उस को साफ निकाल दिया। सारांश यह कि मेरी राय में लेखराम के इत्यारे का पता न लगना मुसलमानी प्रम श्रौर एकता का एक श्रच्छा उदाहरण है जिस पर यदि वह श्रभिमान करें तो उचित है।

पिएडत लेखराम की हत्या पर जो मेल दोनों दलों में हुन्ना था वह बहुत समय तक स्थापित न रहा। उसका कारण यह था कि यह मेल केवल भावुक था श्रीर उस शोक से पैदा हुन्रा था जो पिएडत साहेब की हत्या से दोनों दलों को हुआ । परन्तु दलों के विचारों की लहर अभी तक ग्रह्म ग्रह्म बहुती थी। प्रतिनिधि-सभा की बागडोर महात्मा दल के हाथ में थी श्रौर कालज की बाग शिचितदल के हाथ में थी। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा श्रौर विश्वास न था। दोनों यह समभते थे कि विरोध पक्ष वाले श्रपनी शक्ति और श्रपने प्रभाव को, हमको कुचलने के लिये काम में ला रहे हैं। इस के ऋतिरिक्त महात्मा दल के नेताओं का यह बिचार था कि यदि यह मेल कुछ वर्ष स्थापित रहा तो कम से कम लाहौर से महात्मा दल का प्रभाव उठ जायगा।

मुभको यह बताया गया था कि राय पेड़ाराम साइब

ने एक श्रिधिवेशन में यह विचार इसी तरह प्रकट भी कर दिए थे। सारांश यह कि इन नये श्रिविश्वासों का परिणाम यह हुआ कि फिर लाहौर में दो समार्जे होगई श्रौर शिचित-दल श्रिपने श्रिधिवेशन श्रनारकली में करने लगा। जिस समय यह दूसरा विच्छेद हुआ में बहुत बीमार था श्रौर लाहौर से बाहर था।

जब स्वस्थ होकर में वापिस ∶लाहौर में श्राया तो दोनों समाजें श्रलग श्रलग श्रिधेवेदान करती थीं।

सन् १७ ई० के आरम्भ में मध्य प्रदेश में एक महान अकाल पड़ा हुआ था। हज़ारों आदमी भूख से मरते थे लाहौर में यह खबर पहुँचने लगी कि ईसाइयों के दीनाश्रम और अनाथ शिशु आश्रम भरे जारहे हैं विशेष कर बच्चे बहुत मर रहे हैं और ईसाइयों के हाथ में भी जारहे हैं। यह समाचार सुन कर मरे हृदय पर बहुत ठोकर लगी और मैंने मध्यप्रदेश के अनाथ बच्चों को बचाने के लिए एक आन्दोलन आरम्भ किया। अनारकली समाज की संरच्चकता में आन्दोलन आरम्भ किया। यनारकली समाज की संरच्चकता में आन्दोलन आरम्भ किया। लाहौर में हिन्दू अनाथ बच्चों की सहायता के लिए एक नई सभा बनाई गई जिस में हिन्दू सनातनी और ब्रह्मसमाजी भी सामिलित थे। जवलपुर,

बिलासपुर इत्यादि से कई अनाथ बालक मँगाए गए श्रीर लाहौर तथा अन्य स्थानों में इनके पोषण के लिए कई अनाथ शिशु आश्रम खोले गए। लाहौर का अनाथ शिशु आश्रम भी उसी समय खोला गया था। मुक्ते याद है कि जिस दिन अनाथ शिशुओं का पहिला भुगढ लाहौर में आया, कई हज़ार आदमी लाहौर के स्टेशन पर इनको देखने के लिए उपस्थित थे श्रीर नगर में हिन्दू सहानुभूति की नदी बह रही थी। अगस्त तक में यह काम करता रहा। अगस्त में कुछ दिन आराम करने के लिए ऐबटाबाद गया। वहां पर मुक्ते एक दिन वर्षा में भीग जाने के कारण ज्वर हो गया। इसी ज्वर के साथ जिगर बढ़ गया और मैं लगभग मई सन् ६ न तक इसी बीमारी में रहा।

यद्यपि धार्मिक शिक्षा मुक्ते छोटी अवस्था से मिळी थी और आरम्भ से ही में थोड़ी बहुत धार्मिक चर्चा सुनता रहा और धार्मिक पत्र इत्यादि पड़ता रहा तो भी धार्मिक प्रश्नों की छानवीन और धार्मिक अध्ययन का प्रेम मुक्त में कभी जागृत नहीं हुआ। मुक्ते जहां तक याद है में यही कह सकता हूँ कि मेरी तबियत का मुकाव आरम्भ से ही काम की और था और छोटी अवस्था में जिन किताबों ने मुक्त पर गहरा प्रभाव डाला और जिनको में बार बार पढ़ा करता था वह 'कसस हिन्द' श्रौर फ़िर्दौंसी का 'शाइनामा' थीं।
गुलिस्तां में से जिस शेर ने मेरी स्मरण शक्ति को पकड़ा
श्रौर मेरी कल्पना पर श्रधिकार जमाया वह यह था—
''श्रां न मन् बाशम् कि रोजे जङ्ग बीनी पुश्तमन्। ईमनम् कां
दरिमयाने खाके खुं बीनी सरे।''

मेरे पिता मुक्ते निजी रीति से फ़ारसी बहुत पढ़ाई श्रीर मुक्ते याद है कि सारे फ़ारसी साहित्य में जो मरे पिता न मुक्ते पढ़ाया मुक्त पर सब से श्रीधिक प्रभाव सिकन्दरनाम श्रीर शाहनामे का पड़ा। उर्दू की किताबों में से जिन किताबों को में बहुत प्रेम से पढ़ता था वह "रस्मे हिन्द" श्रीर 'कसस हिन्द' थीं। मौळवी मुहम्मद हुसैन श्राज़। द लिखित 'क़सस हिन्द' के दूसरे भाग के उन श्रंशों को मैंने कई बार पढ़ा जिन में उन्हों ने राजपूतों के साहस की प्रशंसा की है। चित्तों ए पर श्रळाउद्दीन खिळजी के श्राक्रमणों का चृत्तान्त, हुमाऊँ के दुःखों का चित्र, श्रक्वर की जीतों का चयान मेरे हदय पर पत्थर की लकीर की तरह गड़ गया। मौळवी मुहम्मद हुसैन श्राज़ाद के 'कसस हिन्द' ने सब से पहिले मुक्ते हिन्दू वीरता का श्रादर करना सिख्नळाया श्रीर

<sup>\*</sup> इसका यह श्रर्थ है—मैं बह नहीं हूं कि लड़ाई के दिन त् मेरी पीठ देखे। मैं यह हूं कि मिटी श्रीर .खून के बीच तृ मेरा सर देखे॥

मेरे हृदय में हिन्दुश्रों के लिये श्रभिमान का भाव पैदा किया। मुभे 'क़सस हिन्द' के साथ एक तरह का प्रेम पैदा होगया जिस का प्रभाव सदा मेरे जीवन पर गहरा रहा। जिस दिन से यह किताव मेरे हाथ में श्राई उस दिन से लेकर आज तक राजपूतों की कृतियों के जानने की श्रामलापा कभी एक क्षण के लिये भी मुक्त से श्रलग नहीं हुई। जिस समय मैंने मुक्त्यारी की परीचा पास कर के कानूनी काम करना श्रारम्भ किया तब पहिली किताब जो मैंने मोल ली वह टाड साहब का राजस्थान का इतिहास नामक पुस्तक थी। उन दिनों सरकारी मदरसों में उर्दू की तारीख़ हिंदुस्थान का इतिहास पढ़ाया जाया करता था जिसका नाम 'बाक्रयाते हिन्द' था। इस इतिहास ने मेरे दिल पर यह भाव पैदा किया कि मुसलमानों ने हिन्दुत्रों पर बड़े श्रत्याचार किये हैं। जो श्रादर मुभे इस्लामी धर्म के लिये श्रपनी प्राराम्भक शिक्षा के कारण था वह धीरे धीरे 'वाक़याते हिन्द' के पढ़ने से घृणा में बदलने लगा। यहां तक कि जब मैं लाहौर में श्राया तो मेरी तबियत इस्लाम से बिलकुल फिर गई। लाहौर में जो संगत मुक्ते मिली उसने न केवल इस्लाम धर्म से मेरी तबियत को हटा दिया किन्तु हिन्दू धर्म श्रौर हिन्दु श्रों से मुक्त में प्रेम का बन्धन उत्पन्न कर दिया। यह प्रेम बन्धन केवल धार्मिक न था किन्तु राष्ट्रीय; श्रौर इसके पैदा करने में

लाला मुल्कराज भल्ला की दो छोटी कितावों 'शहीद गंज' स्रोर 'वीरगंज ने भी स्रापना प्रभाव किया।

बचपन में मुक्ते कुछ सुध बुध न थी मैं एक सिक्ख कुटुम्ब में पाला गया था श्रौर श्रपनी नानी जी को जपजी का पाठ करते हुए सुना था। किन्तु उसके बाद मुसलमान धर्म की शिक्षा के प्रभाव से मुक्ते न हिन्दु धर्म से प्रेम था श्रौर न सिक्ख धर्म से। मैं दोनों को कट्टर श्रन्थ विश्वासों श्रौर मूर्खतापूर्ण बातों का ढेर समभता था।

मेरे इन विचारों में जो परिवर्त्तन हुआ वह धार्मिक शिक्षा का पार्शाम न था किन्तु मेरे राष्ट्रीय भावों का फल था। धार्मिक साहित्य मैंने जो कुछ पढ़ा था वह हिन्दू धर्म के विरोध में और मुसलमान धर्म के पक्ष में था। इस्लाम के साथ मुभे कुछ प्रम था किन्तु जब मैंने "वाक्रयात हिन्द" और "कसस हिन्दू" को पढ़ा तो मेरे इदय में एक लहर पैदा हुई जो दिन प्रति दिन मुभे इस्लाम से परे ले जाने लगी। हिन्दू धर्म का अध्ययन करने और उसकी सुन्द्रताओं पर सम्मित स्थिर करने का मुभे कोई अवसर न था। न मेरी योग्यता इतनी थी कि मैं धार्मिक प्रश्नों को अच्छी तरह से समभ सकता; और न मुभे इनके अध्ययन करने का अवकाश था। और यदि मुभे अवकाश होता भी तो भैं क्या पढ़ता? संस्कृत मुभे आती न थी, हिंदी के अक्षर भी मैं

जानता न था। गुरुमुखी से मैं अब तक अनिभन्न हूं। मेरा सारा बचपन उर्दू फ़ारसी और अरबी पढ़ने में लगा था। उर्दू में कोई पुस्तक ऐसी न थी जिसमें हिन्दू धर्म की खूबियां बयान की गई हों और यदि थी भी तो वो मेरी जानकारी से परे। किन्तु तो भी मैंने अभी मिडिल स्कूल की परीचा भी पास नहीं की थी कि 'वाकयात हिन्द' और 'क़सस हिन्द' के पठन ने मेरी आत्मा में एक आन्दोलन हिन्दू धर्म और हिन्दू इतिहास की अरि ऐदा कर दिया। में 'क़सस हिन्द' को पढ़ कर कई बार रो पड़ा और मुक्ते ऐसा अनुभव होने लगा कि मेरे कानों को और मेरे इदय को राजपूतों की बहादुरी की चर्चाएं भाती हैं और खींचती हैं। यह भाव दिन दिन बढ़ता गया। यहां तक कि एक समय ऐसा आया कि यह उस सीमा तक पहुंचा जहां कि रोका न जा सका।

( ११ )

## हिन्दू जातीयता का पहला पाठ

१६ वर्ष की श्रवस्था हो जाने पर, में एन्ट्रैन्स की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर लाहौर श्राया और ब्रह्म समाज में जाने लगा तो हिंदु-धर्म की श्रोर मेरा विचार धीरे धीरे बढ़ने लगा और मुक्ते हिन्दुश्रों की प्रशंसा सुनने की इच्छा होने लगी। ब्रह्म समाज के साहित्य में यद्यपि हिन्दू धर्म की

बहुत बड़ाई न थी तथापि उसके वायु मंडल में हिन्द्र जातीयता की कुछ गन्ध पाई जाती थी। श्रंगरेज़ों पर श्रौर श्रंगरेज़ी सभ्यता पर तो ब्रह्म समाज्ञियों का प्रेम था ही, किन्तु इस्लामका श्रपेत्ता वह प्राचीन हिन्दू धर्मका श्रधिक श्रादर करते थे। संस्कृत और हिन्दी के पापक थे और हिन्दी और उर्द के भगड़े में हिन्दी के पत्त में थे। हिन्दी उर्द के भगड़े ने मुभे हिन्दू जातीयता का पहला पाठ पढ़ाया श्रौर मेरी तबियत ने उस समय जो पलटा खाया उसमें फिर कमी नहीं हुई। प्रारम्भिक संस्कार श्रौर पिता की शिज्ञा से तो मेरी सहानु-भूति उर्द के साथ होनी चाहिये थी। निजी लाभ भी मेरा इस में था क्योंकि मैं हिन्दी श्रक्षर तक न जानता था। फ़ारसी के पढ़ने में मैने कई साल लगाये थे श्रीर उर्द साहि-त्य की मुभे श्रच्छी जानकारी थी। हिन्दी की विजय में स्पष्ट ही मेरी निजी हानि थी। किन्तु ज्यों ही मुभे यह निश्चय हो गया कि कि राष्ट्रीयमेल श्रौर राजनीतिक एकता के लिये सारे देश में हिन्दी श्रौर नागरी का प्रचार श्रावश्यक है: मैने श्रपने लाभ श्रौर हानि के विचारों को एक स्रोर रख दिया स्रौर हिन्दी का प्रचार करना स्रारम्भ कर दिया।

हिन्दी उर्दू के भगड़े में जब मैं श्रम्बाले पहुँचा श्रीर मैंने हिन्दी के पक्ष में श्रीर उर्दू के विरुद्ध व्याख्यान दिया तो उस समय मुक्ते हिन्दी के श्रक्षर भी न श्राते थे। परलोक-वासी राय हुक्मचन्द इस सभा में उपस्थित थे। वह दिल्ली वाले थे। श्रॅंगरेज़ी के तो विद्वान् थे ही, किन्तु उर्दू के प्रेमी थे। उर्दू तो मानो उनके घर की लौडी थी। उन्होंने एक श्रखवार में मेरे व्याख्यान की बहुत प्रशंसा की, किन्तु मेरे हिन्दी के ज्ञान पर बड़ी हंसी उड़ाई। मैने दिल्ली से वापस श्राते ही हिन्दी के श्रक्षर सीसे श्रीर फ़ारसी श्रीर श्रर्यी पढ़ना छोड़ दिया।

मैं इन दिनों कालेज में भी फ़ारसी श्रौर श्ररवी पढ़ा करता था। मौलवी मुहम्मद हुसेन श्राज़ाद हमारे उस्ताद थे। एक दिन दर्जे में वह हिन्दी के पक्षपातियों की खिल्ली उड़ाने लगे, श्रौर बङ्गालियों की हंसी करने लगे। उनके मुँह से यह निकल गया कि बङ्गाली दूसरे देश के रहने वाले हैं। वह व्यर्थ ही पञ्जाब के मामले में हस्ताक्षेप करते हैं, उनका पञ्जाब से क्या सम्बन्ध। परलोकवासी मौलवी साहब धर्म के शिया थे श्रौर सदा ईरान की मशंसा किया करते थे श्रौर कहा करते थे कि मेरा वतन तो ईरान है, मेरा जी चाहता है वहां जा रहूँ। जब उन्होंने बंगालियों पर हमला किया तब तुरन्त मेरे मुँह से निकला कि मौलवी साहब ! बंगाली यद्यपि पंजाब के रहने वाले नहीं, फिर भी हिन्दी तो हैं। किन्तु श्राप तो मुसलमान हैं श्रौर ईरानी होने का दावा करते हैं।

यदि बंगाली सज्जनों को पंजाब के मामलों में हस्ताक्षेप करने करने का श्रिधिकार नहीं तो वतलाइये श्रापः को यह श्रिधिकार कहां से प्राप्त हुआ। मौलवी साहब कुछ कोधित हुए। किन्तु दर्जे की सहानुभूति मेरे साथ थी। (सिवाय दिल्ली वालों के) इस लिये कुछ कह न सके। मैं वीमारी के कारण श्रीर कानून पढ़ने के कारण भी श्राटंस कौर्स (Arts Course) की परवाह न करता था श्रीर प्रायः फ़ारसी श्रीर श्ररवी के घएटों से श्रनुपस्थित रहा करता था। मौलवी साहब मेरे विरुद्ध गिल्ला करने लगे। इस लिये श्रम्वाला से वापिस श्राने पर साइम साहब प्रिंसिपल न मुक्ते बुलाया श्रीर धमकाया तो मैंने फ़ारसी श्रीर श्ररवी पढ़ना बन्द कर दिया।

गुरुदत्त मुभे संस्कृत प्रोफ़सर (पिएडत भगवानदास ) के पास ले गया श्रीर उन से कहने लगा—''पंडित जी ! श्राज एक नया शिष्य लाया हूँ। उन दिनों संस्कृत बहुत कम लड़के पढ़ते थे, यद्यपि उस वर्ष तो कई संस्कृत पढ़ने वाले थे। पंडित जी मुभ से पूल्लने लगे कि मैंने संस्कृत में कितनी शिक्षा पाई। जब मैं चुप रहा, तो गुरुदत्त हंस कर बोला—''पंडित जी यह तो नया शिष्य है। श्रब तक मुसलमान था श्रब हिन्दू हुश्रा है।'' पंडित जी हंस पड़े श्रीर कुछ नहीं बोले। लाला हंसराज ने भी संस्कृत, कालेज में जाकर श्रारम्भ की थी श्रीर गुरुद्त्त कहा करता था कि मैं भी एक

साल में एफ० ए० की परी हा के योग्य संस्कृत पढ़ सकूंगा। खेर! संस्कृत तो मैंने खाक न पढ़ी किन्तु मेरे जीवन की यह पहली घटना थी जिसने मुक्ते पका हिन्दू बनाया श्रीर मुक्ते श्रन्त तक इस घटना की श्रोर खेद से दिए डालने का कोई श्रवसर नहीं हुआ।

(१२)

## राजनैतिक ग्रुरु

इन्हीं दिनों वावू सुरेन्द्रनाथ बनरजी के श्रंश्रेज़ी व्याख्यान मेरे हाथ में पड़ गए। मैंने उनको पढ़ा। उनमें से एक व्याख्यान जोज़फ़ मेज़िनी पर था। में इस को पढ़ता हुआ कई बार रोया। इसने मेरे कोमल इदय पर श्रपनी छाप लगा दी श्रीर मैंने यह निश्चय कर लिया कि जीवन भर मैज़िनी की शिल्ला पर चलुंगा श्रीर जाति की सेवा करूंगा। मैज़िनी को मैंने श्रपने मन में गुरु बना लिया श्रीर श्रीर श्राज तक वह मरा गुरु है। यह बात सन् १८६१ या १८६२ ई० की है। में इस समय तक श्रार्थसमाजी नहीं हुआ था श्रीर श्रायंसमाज के साथ मुक्ते कोई विशेष प्रेम न था, किन्तु मुक्ते श्रच्छी तरह स्मरण है कि उस के बाद से मेरी क़ानूनी तैयारी कम कम होने लगी श्रीर मेरा मन नियंम पूर्वक पढ़ने पढ़ाने से इट गया, मेरी श्रात्मा उड़ना

चाहती थी, किन्तु ग्ररीबी, माँ बाप की तंगी और सुविधाओं का स्रभाव मुसे निराश किए देते थे। प्रायः ऐसा दुस्रा कि भारतीय दएड विधान या श्रीर कोई क़ानूनी पुस्तक सामने पड़ी है श्रीर में पुराने स्रादमियों को सम्बोधन कर ब्याख्यान तैयार करने लग गया। में इन दिनों दैनिक वृत्तान्त लिखा करता था श्रीर उस वृत्तान्त में स्रपने विचार लिख देता था। (खेद है कि वह दैनिक वृत्तान्त नष्ट हो गया) तात्पर्य यह कि इस प्रकार मेरे विचारों में एक महान् परिवर्तन उपास्यत हो गया। श्रार्थिसमाज में जिस समय में समिनलित हु श्रा हूँ उस समय मेरे विचार बढ़े चढ़े हुए थे।

पिएडत श्रिझिहोत्री को जब यह मालूम हुत्रा कि में श्रार्थ्यसमाज का सदस्य हो गया हूँ तो उनको बहुत श्राश्चर्य हुश्रा उन्होंने एक व्याख्यान में भेरी उस चिड़िया से उपमा दी जो बिना समभे बूभे एक वृत्त से उड़ कर दूसरे बृक्ष पर जा बैठती है। यह बात सन् १८८२ ई० की है।

सन् १८८३ ० में जब में जगरांव में मुखत्यारी करता था तो मुक्ते अपने राजनीतिक विचारों को पुष्ट करने का कोई अवसर न मिला, किन्तु तो भी इस समय में "रफ़ीके हिन्द" नामी समाचार पत्र में लेख लिखा करता था। मौलवी मुहर्रम अली चिदाती इस पत्र के सम्पादक थे। वह भी मेरे समान नवयुवक थे और बड़े प्रेम से मेरे लेखों को समाचार पत्र में स्थान दिया करते थे। जब मैं लाहौर में पढ़ा करता था तो एक वार मैं एक गोरे का मुक़द्दमा देखने गया, इस्र ने किसी हिन्दुस्तानी को मार डाला था। ज्यूरी ने गोरे को छोड़ दिया, मुभे स्मरण है कि हिन्दुस्तानियों में इससे बहुत श्रसन्तोष फैला। में भी इस श्रसन्तोष में सिम-लित था, किन्तु मेरी राष्ट्रीयता श्रभी बहुत गहरी न थी। में श्रार्थसमाज के व्याख्यानों में गश्ननेमेंट की बहुत प्रशंसा किया करता था। उन दिनों यही चलन था श्रौर इसके श्रातिरिक्त मेरा यह विचार था कि श्रंश्रेशों ने हम को मुसल-मानों के श्रत्याचार श्रांर दुर्व्यवहार से छुड़ाया है। श्रस्तु, सन् ८३, ८४ ई० में मेरे राजनीतिक विचारों को कोई विशेष पोषण नहीं मिला।

में अन्य लोगों को तरह अंग्रेज़ी उर्दू के समाचार पत्र पढ़ा करता था। लोगों स चर्चा करता था, किन्तु विशेष रूप से न मैंने कोई राजनीतिक अध्ययन किया और न किसी राजनीतिक आन्दोलन में कोई भाग लिया। अधिक ध्यान मेरा वकालत की परीक्षा पास करने की ओर था, क्योंकि मैं देखता था कि मेरे माता पिता को थोड़ी आय के कारण बहुत कष्ट होता था, तथापि मुक्ते कोई ऐसा समय स्मरण नहीं जब मेरा क़ानूनी अध्ययन राष्ट्रीय विचारों से अप्रभा-बित और पृथक् रहा हो।

श्रस्तु, श्रन्त में जब सन् १८८४ ई० में मैं पास होगया श्रौर सन् १८८६ ई० में वकालत करने लगा श्रौर रुपया मेरे द्दाथ में आया तो मैंने एक अच्छा पुस्तकालय बनाया। एक बार ज़िले के डिपटी कमिश्नर साहब दिवालीकी रोशनी देखते देखते मेरे मकान में भी श्रा घुसे श्रौर वह मेरा पुस्तकालय देख कर ईर्षा करने लगे। उनके साथ एक श्रसिस्टेएट कमिश्रर था, उससे उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति का पुस्तकालय हम से कहीं श्रच्छा है श्रीर हमकी लजा दिलाता है। हिसार के निवास काल में मैंने हर प्रकार का साहित्य पढ़ा। श्रकस्मात् एक बार मुभे दो-चार दिन के लिए एक राय साहब के साथ एक ही स्थान पर ऋौर एक ही मकान में रहने का श्रवसर मिला। यह राय साहब पंजाब के चुने दूए श्रादिमयों में गिने जाते थे। विद्यार्थी श्रवस्था में ही उन्हों ने ख्याति प्राप्त करती थी। वह श्रपनी जाति-भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, किन्तु सरकारी नौकरी के कारण कुछ न कर सकते थे। उन का शुभनाम राय मूलराज साहब है। उनके पास एक इतिहास योरुप की गुप्त मएडिलयों का था। यह किताब दो जिल्दों में थी श्रौर वह इस को किसी पुस्तकालय से लाए थे। उन्होंने उस पुस्तक में से

पढ़ कर मुभे सुनाया श्रीर मेरे मनमें उसे पढ़ने की उत्कराठा उत्पन्न हुई। मैंने उसी स्थान पर उस पुस्तक के

कुछ पृष्ट पढ़े किन्तु उन्हों ने पुस्तक मुभे घर लेजाने को न दी। जब मैं अपने घर छौटा तो मैंने कई पुस्तक विकेताओं को इस पुस्तक के लिए श्रौर मैज़िनी के जीवन चरित्र के छिए भी छिखा किन्तु मुक्ते वह कहीं से न मिछी। श्रन्त में मैंने एक पंजाबी नवयुवक को जो उन दिनों विलायत गया हुआ था, बिलायत को लिखा श्रौर उसने लन्दन से मुक्ते एक प्रति मेज़िनी के जीवन चरित्र की और एक प्रति गुप्त मएडिलयों के इतिहास की भेजी। यह मुक्ते श्रच्छी तरह याद है कि जिस दिन यह पुस्तकें मेरे पास पहुँची उस दिन मुभे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। मैंने मेजिनी का जीवन चरित्र श्रादि से श्चन्त तक पढ़ा। जो प्रभाव मेरे मन पर कई वर्ष पहले बाबू सुरेन्द्रनाथ के व्याख्यान से हुन्ना था उससे कई गुनात्रधिक गहरा प्रभाव मैजिनी के जीवन चरित्र पढ़ने से हुआ। मेजिनी की गहरी देश भक्ति, मैज़िनी के कष्ट, उसकी नैतिक उचता श्रौर उसकी विस्तृत मनुष्यमात्र से सहानुभूति ने मुभ रिभा लिया। मैंने उसकी पुस्तक Rights of men ( मनुष्य के कर्तव्य ) का उर्दू में अनुवाद करना भारंभ किया। जब अनु-वाद समाप्त हो गया तो मैंने श्रपने एक मित्र लाला नत्थूराम श्रानन्द के पास, जो लाहौर में रहते थे श्रौर समाचार पत्रों में लिखा करते थे, भेज दिया। उन्होंने उसको दोहरा कर भ्रपने नाम से छपवा दिया।

मैं हिसार में था जब मैंने काँग्रेस की चरचा समाचार पत्रों में पढ़ी। श्रतएव मद्रास में जो कांग्रेस बदरउद्दीन तैयब जी के सभापतित्व में हुई उसका श्रलर मुक्त पर बहुत हुश्रा। मैंने कांत्रेस का साहित्य मँगा कर पढ़ा। इन्हीं दिनों में मिस्टर ह्यम की लिखी हुई दो छोटी छोटी पुस्तिकाएँ निकलीं, जिनमें से एक का नाम था Star in the East (पूरव का तारा ) श्रौर दूसरे का नाम An,old man'shope (एक नुद्ध की आशा)। मैंने आज तक कांग्रेस के साहित्य में ऐसे दो लेख फिर नहीं पढ़े। इन दोनों पुस्तिकात्रों में स्वतंत्रता की लहर प्रबल थी। मरे हृदय पर उन्होंने बड़ा प्रभाव डाला श्रौर सन् ८८ ई में मैंने श्रलीमुहम्मद भीमजी को जो उन दिनों पंजाव में कांग्रेस पर व्याख्यान देते फिरते थे हिसार बुलाया श्रौर उनका व्याख्यान कराया। इस व्याख्यान में बहुत लोग सम्मिलित हुए। मुभे श्रभी हिसार श्राये तीन वर्ष भी न हुए थे और अभी मरी वकालत का आरम्भ ही था। इससे पहिले भी श्रंश्रेज़ी श्रफ़सर मेरी स्वतंत्र चाल से प्रसन्न न थे, क्योंकि मैं वकालत में भी चापलूसी के वाक्य, जैसे हुजूर, गरीब परवर You Honour इत्यादि का प्रयोग न करता था स्रौर थोड़ी सी स्रमुचित कार्यवाही पर लड़ पड़ता था। श्रतएव मैं कई नवयुवक श्रंगरेज़ी जजों से छड़ चुका था। परन्तु अब तो उन की अप्रसन्नता बढ़ गई।

(१३)

## कांग्रेस का आंदोलन

मैंने इसकी कुछ चिन्ता न की श्रीर इन्हीं दिनों सर श्रद्दमद स्रां के नाम ख़ुली चिद्रियां छिस्तनी ब्रारम्भ कीं। सर सैयद श्रहमद खां के सब लेख श्रौर उनकी लिखी पुस्तकें उर्द में थीं। यह इन दिनों कांग्रेस के विरोध में बहुत लगे हुए थे। ल्बनऊ श्रोर मेरठ में कांग्रेस के विरुद्ध व्याख्यान दे चुके थे। मैंने उनके पुराने लेखों से उद्धरण दे कर के यह दिख-राया कि उन के उस समय के विचार उन के पुराने विचारों के कैसे विरुद्ध हैं ? इन चिट्टियों पर मैंने श्रपना नाम नहीं लिखा परन्तु इन पर स्थान हिसार का पता लिखा था ऋौर हिसार में सिवाय मेरे श्रौर कोई ऐसा व्याक्के न था जिस की श्रोर से ये चिट्टियां लिखी हुई समभी जा सकरीं। इस लिये लोग समभ गये कि इन चिद्वियों का लिखने वाला मैं ही हूं। मुभे नाम छिपाने का कोई कारण न था, किन्तु इस लिए कि मैं एक अप्रसिद्ध सा आदमी था अपने नाम से ऐसे बड़े श्रादमी के नाम चिट्टियां लिखने से भिभकता था। यह चिट्ठियां कांग्रेस के ऋधिवेदान से कुछ दिन पहिले समाप्त हो गई श्रौर सारे भारतवर्ष में उनकी चर्चा फैल गई। श्रतएव मैंने अपने लाहौरी मित्रों के संकेत से इन चिट्टियों को पुस्तिका के रूप में छुपवा दिया। यह मेरा पहला राजनीतिक लेख था। इस से पहिले में प्रायः समाचार पत्रों में स्थानीय त्र्योर प्रांतीय विषयों पर लिखता रहता था किन्तु कोई लेख मेरा ऐसा नहीं निकला था जो मेरी प्रसिद्धि का कारण होता इस लेख ने एक दम मुक्ते प्रसिद्ध कर दिया। इस समय मेरी त्रावस्था २४ वर्ष की भी न थी। श्रस्तु।

दिसम्बर सन् ८८ ई० में जब मैं कुछ मित्रों के साथ इलाहाबाद पहुंचा, ता स्वागतकारिणी समिति ने स्टेशन षर से ही मेरा श्रादर करना श्रारम्भ कर दिया। स्टेशन पर स्वागतकारिणी समिति के सब मुख्य सदस्य मिस्टर ह्यम श्रौर पं॰ श्रयोध्यानाथ श्रौर पं॰ मदनमोहन मालवीय सहित उपस्थित थे। मालवीय जी यद्यपि श्रभी युवक ही थे किन्तु माननीय थे। यह लोग मेरा स्वागत करने नहीं श्राए थे, किन्तु जब मैं पहुंचा तो इन्होंने श्रीर स्वयं सेवकों ने कई बार मेरे नामोच्चारण के साथ हर्षध्वनि की । कांग्रेस के श्रिधिवेशन में भी मेरा वहुत श्रादर हुआ श्रीर मैं दो बार व्याख्यान देने के छिए मञ्ज पर गया । पंजाब के प्रतिनिधियों ने, जिन में पंजाब के माननीय वकील, जैसे राय मुरलीधर श्रौर हंसराज साहनी श्रादि सम्मिलित थे, यह निश्चय किया कि अगले वर्ष कांग्रेस पंजाब में की जाए। अतएव मुक्ते श्रधिकार दिया गया कि मैं पंजाब की श्रोर से कांग्रेस को निमंत्रण दूं। श्रस्तु ! मैंने यह निमंत्रण दिया। किन्तु कांग्रेस

के नेताओं ने श्रगले वर्ष कांग्रेस को यम्बई ले जाने का निश्चय

दिसम्बर सन् ८८ ई० में इलाहाबाद कांग्रेस में सम्मि-लित होना मानो राजनीतिक जीवन में मेरा पहला पग धरना था। कांग्रेस के बाद मि. ह्यूम ने मुक्त कई चिट्टियां लिखीं श्रौर मेरी श्रनुमति से सर श्रहमद खां के नाम की खुली चिट्टियों की श्रंगरेज़ी ठीक करके उन्होंने श्रपने व्यय से दूसरी बार छपवादीं। कुछ दिनों तक उस छोटी सी पुस्तक की बड़ी मांग रही। सन् १८८६ ई० के दिसम्बर तक कांग्रेस के लिए मेरे मन में बड़ा उत्साह रहा किन्तु उसके बाद ठंडा होना श्रारम्भ हो गया। सन् १८८६ ई० की चंबई कांग्रेस में मि० बैडला प्रधान थे। मुक्ते भी उन से मिलन का मान प्राप्त हुआ। सर विलियम वेडर्वर्न के भी दर्शन इसी समय प्राप्त हुए। किन्तु इस समय मेरे मन पर कुञ्ज उलटा सा प्रभाग पड़ा। मुभे यह प्रतीत होने लगा कि कांग्रेस के नेताश्रों को जाति श्रीर देश की श्रपेक्षा व्यक्तिगत ख़्याति प्रकाश का ऋधिक ध्यान है। किन्तु इस समय मेरा यह विचार बहुत हलका संदेह था। मैं इसको श्रव्ही प्रकार से व्यक्त नहीं कर सकता था। सन् ८६ ई० से सन् ६३ ई० तक फिर मैं किसी कांश्रेस में सम्मिलित नहीं हन्ना।

सन् ८६ ई० के बाद कांग्रेस की श्रोर से मेरी उदासी-नता वा शिथिलता का कारण मेरे श्रार्थ्य समाजी मित्रों की सम्मातियां थीं। सन् ८६ ई० के बाद कुछ समय के लिये मुभे एक प्रतिष्ठित मित्र की संगत से लाभ उठाने का श्रवसर मिला। वह कांग्रेस के घोर बिरोधी थे। जिसके कारण यह थे—

(१) कांग्रेस की नींव कुछ अंग्रेज़ों न डाली है और श्रंग्रज़ पके देश हितेषी हैं इस लिए यह कभी संभव नहीं कि कांग्रेस भारतवर्ष के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सफल हो। भारतवर्ष के शासन से श्रंश्रज़ों को श्रौर उन के देश को बहुमूल्य लाभ प्राप्त हैं। यह हो नहीं सकता कि वह प्रसन्नता से इस देश को राजनीतिक स्वतन्त्रता दे दें। उन्होंने इस डर से कि कहीं शिक्षित दिन्दुस्तानी कोई गहरा राजनीतिक श्रान्दोलन इंगलैएड के विरुद्ध न उठावें। हिन्दु-स्तान के शिक्षित समुदाय को यह काम सौंप दिया है कि बह साल भर में दो तीन दिन व्याख्यान देकर और समा-बार पत्रों में श्रपनी प्रशंसा पढ़कर चित्त प्रसन्न करलें। उन दिनों यह सज्जन प्रत्येक श्रंप्रेज़ को भारतवर्ष का शत्र सम-अते थे श्रौर इस लिए उनको इसमे कुछ संदेह नहीं था कि कुछ श्रंश्रेज़ों ने हिन्दुस्तानियों को एक श्रहानिकर काम देने के लिए कांग्रेस बनाई है। वह कांग्रेस को न केवल व्यर्थ, किन्तु भारतवर्ष के लिए इानिकर समभते थे । उन की यह सम्मिति थी कि हिन्दुस्तानियों को शिक्षा से, स्वदेशी के प्रचार से श्रीर गुप्त रीति से हथियारों के प्रयोग से श्रपने श्रापको बलवान बनाना चाहिए श्रीर उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जा उनको श्रिग्तों को निकालने के लिए पर्याप्त शिक्ष श्रीर जनसमूह प्राप्त हो जावे। वह कांग्रेस के स्थान पर गुप्त काम के पक्ष में थे।

(२) उक्क सज्जन को हिन्दू मुसलमानों के मेल में विश्वास न था। उनका विचार था कि हिन्दू मुसलमानों के मेल का उद्योग हिन्दुओं के लिए हानिकर है । हिन्दुओं में एक दिली, धार्मिक उत्साद श्रौर धार्मिक संगठन बिलकुल नहीं है। मुसलमानों में यह सब बातें हैं, इस लिए हिन्दू मुसलमानों के मेल में जीत सदा मुसलमानों की ही होगी। श्रीर क्योंकि श्रभी मुसलमानों की राजनीतिक शक्ति श्रफ़-ग्रानिस्तान श्रौर टर्की श्रादि में उपस्थित हैं, इस लिए हिन्दू मुसलमानों के मेल के उद्योग का यह फल होगा कि मुसल-मान राजनीतिक रीति से श्रीर भी श्रधिक बलवान हो जावेंगे। उनकी सम्मति में इस बात की आवश्यकता थी कि दिन्दुत्रों को पहले बलवान किया जावे, उनके भीतर जातीय उत्साद उत्पन्न किया जावे, उनको एकता के मार्ग बताये जावें। उनका विचार था कि कांग्रेस का स्नान्दोलन हिन्दुओं को हिन्दू सुधार श्रीर हिन्दू एकता के काम से इटा कर एक मूर्खता के काम में डाल देगा और इस से हानि हिन्दुओं को होगी। उनका यह विचार था कि इस राजनी-तिक आन्दोलन से अंग्रज़ों के दिलों में हिन्दुओं की ओर दुर्भाव उत्पन्न हो जावेंगे और वह न केवल हिन्दुओं के मार्ग में रुकावट डालेंगे परन्तु उन को कई प्रकार की हानियां पहुंचायेंगे।

साधारण तौर पर लाहौर के आर्थ्यसमाजी नेताओं की यही राय थी। कुछ तो यह समभते थे कि आर्थ समाजियों को अपना सारा समय आर्थसमाज को देना चाहिये और आर्थसमाज से बाहर कोई सार्वजनिक काम नहीं करना चाहिए। कुछ का यह भी विचार था कि राजनीति में आर्थ्यसमजियों के अधिक भाग होने से सरकार आर्थ्यसमाज से बिगड़ जायगी और आर्थ्यसमाज के काम में बिग्न डासेगी।

स्वर्गीय लाला साईदास, स्वर्गीय लालचन्द भी यही विचार रखते थे। लाला साईदास श्रौर लाला मूलराज तथा लाला लालचन्द तीनों का यह विचार था कि हिन्दुश्रों का यह पहला कर्तव्य है कि वे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें। उनके भीतर स्वावलम्बन श्रौर श्रपने ऊपर विश्वास का भाव पैदा हो श्रौर वह दूसरों का मुँह देखना छोड़ दें। स्वर्गीय ढाला साईदास सन् १८८१ ई० में भी केवल स्वदेशी

कपड़ा पहिनते थे और स्वदेशी का प्रचार करते थे। लाला मूळराज भी विश्वास के स्वदेशी थे और साधारणतया स्वदेशी कपड़ा पहनते थे किन्तु केवल स्वदेशी ही न पह-नते थे।

श्रार्थ्यसमाज के प्रारम्भिक इतिहास में समाज के बारे में सरकार के बुर विचार थे। सरंखपेल त्रिफिन सर-रावर्ट इजर्टन की सम्मति श्रार्थ्यसमाज के सम्बन्ध में अच्छी न थी। उनका यह विचार था कि यह आन्दोलन एक हिंसक श्रान्दोंलन है श्रीर सरकार के लिए भयावह है। श्रार्थिसमाज की उन्नति सं वे भयभीत थे। इसके बाद एक समय आया कि आर्यसमाज ने हिन्दुओं में गारता का विचार दृद् करने का उद्योग किया। इस समय हाकिमां की श्रोर से आर्यसमाज लाहौर के नेताओं को फसाने का यह किया गया। लाला मुलराज, लाला साईदास श्रादि कई बार बुलाये गये। एक बार कदाचित उनके मुचलके लिए गये या लेने का उद्योग किया गया। श्रार्यसमाज के मेम्बरों में बहुत से सरकारी नौकर थे। इस कारण भी वे राजनीतिक त्रान्दोलन में श्रार्यसमाजियों के भाग लेने के विरुद्ध थे।

लाला साईदास श्रीर लाला मूलराज बहुधा इस बात पर शोक किया करते थे कि हिन्दुस्तानियों का मस्तिष्क एक बिजातीय शासन को दृढ़ करने में ब्यय होता है। श्रत-

एव वे प्रथम श्रेणी के हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में जाने से रोकते थे। लाला लालचन्द का विचार इस संबंध में भिन्न था। साला साईदास को इस बात का बड़ा दुःख था कि काशी के परिडतों ने लार्ड रिपन की गाड़ी र्खीचने से हिंदू धर्म पर धन्वा लगाया । उनके लिए हिंदुर्झो के सार्वजनिक कार्य की नीति का ग्रादर्श यह था कि वह अपने धर्म कर्म के काम में, अपने सामाजिक सुधार में, श्रीर श्रपने शिक्षासंबन्धी काम में सरकार के साथ या श्रंग्रेजी के साथ कुछ संबंध किसी प्रकार का न रक्ले। न उनसे आर्थिक सहायता लें न उनसे सम्मति लें और न श्रीर किसी प्रकार से उनसे सद्दायता ढूँढे । जो कुछ कर सकें स्वयं ही करें और अपनी जाति में अपने ऊपर विश्वास रखने के भाव उत्पन्न करें। कौन स्वीकार न करेगा कि यह राजनीतिक विचार बहुत श्रंश में ठीक श्रौर उच्च थे ?

राजनीतिक श्रान्दोलन के श्रारम्भ में साईदास का देहांत हो गया। किन्तु लाला मूलराज तथा लाला लालचन्द के विचारों में बाद में परिवर्त्तन हुआ उस की चर्चा आगे उचित स्थान पर की जायगी।

सन् १८६३ में जब बखरी जयसीराम के प्रस्ताव से पंजाब में कांग्रेस को निमन्त्रण दिया तब आर्यसमाजियों में पहले बहुत आगा पीछा रहा।सिवाय वखरी जयसीराम के आर्थ्यसमाजी नेताओं ने कांग्रेस की तैय्यारी में भाग नहीं लिया। इसका एक कारण यह भी था कि श्रार्थ्समाजी श्रपने घरेलू भगड़े में लंग हुए थे। महात्मादल के कुछ दुष्ट सदस्यों ने सरकार की इस प्रकार के पत्र भी भेजे थे कि कालेज दल के सब नेता हृदय से सरकार का श्रशुभ चाहने वाले हैं श्रीर श्रार्थसमाज से राजनीतिक काम लेना चाहते हैं। मैं कांग्रेस की स्वागत कारिणी समिति का सदस्य श्रवश्य बना परन्तु मैंने उतना भाग नहीं छिया जितने की लोग मुभसे आशा रखते थे। वह कांग्रेस आधिकतर बखरीं जयसीराम श्रौर जोगेन्द्रचन्द्र बोस के उद्योग का फल था। लाला हरिकशनलाल भी इस कांग्रेस के प्रेरक श्रात्मात्रों में थे किन्तु बखशी जयसीराम श्रीर लाला हर-किशनलाल की बनती न थी, और कई बार स्वागतकारिणी समिति के श्रधिवेशनों में वह विगड़ जाते थे। स्वर्गीय सरदार दयालसिंह पर लाला हरिकशनलाल का अधिक प्रभाव था। श्रस्तु। यह केवल एक भिन्न प्रसङ्ग है।

सन् १८६३ की कांग्रेस में भैंने दो तीन व्याख्यान दिए किन्तु सबसे ऋधिक ध्यान देने की वात यह है कि इस कांग्रेस में राय मूळराज ने बहुत भाग लिया । सरकारी नौकरी के कारण वह सदस्य तो न थे किन्तु वह अनियमित रीति से कांग्रेस की विषय निर्वाचिनी समिति आदि के श्रिधिवेशनों में उपस्थित रहते थे श्रीर लोगों को कांग्रेस की एक स्थायी नियमावली बनाने की सम्मति देते थे।

सन १८६३ ई० से १६०० ई० तक फिर मैं किसी कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुआ, किन्तु राजनीतिक रुचि नष्ट नहीं हुई। सन् १६००ई० में फिर कांग्रस पंजाब में हुई। इस बार श्रार्थ्यसमाजियों ने कांग्रेस के काम में पहिले की श्रपेक्षा श्रधिक रुचि दिखलाई, जिसका कारण यह था कि इस ग्रन्तर में स्वर्गीय वखशी जयसीराम का प्रभाव श्रार्थ-समाज में बढ़ गया था श्रौर श्रार्थ्यसमाज के बहुत से नेता इनके मित्र थे। श्रतएव श्रार्यसमाजी प्रभाव से यह निश्चय हुश्रा कि मंडप बनाने में रुपया ब्यय न करके लाहौर में एक पक्का बड़ा कमरा बनाया जाय, जिस में कांग्रेस की जाय श्रौर जो बाद में सार्वजनिक सभाएं करने के काम श्राव। श्रस्तु। स्वर्गीय लाला लालचन्द श्रौर उनके मित्रों ने बैडला हॉल के लिए चंदा जमा करने में बहुत काम किया । श्रार्थ-समाजी इस नाम के विरोधी थे, किन्तु बहुसम्मति से निश्चय इसी नाम के पत्त में हुग्रा। कांग्रेस के कुछ दिन पहिले ही वख़शी जयसीराम का देहान्त हो गया। श्रार्थ-समाजियों की रुचि कांग्रेस में कम हो गई। कांग्रेस के श्रधिवेशन के बाद, कई वर्ष तक आर्य समाजी नेताओं और लाला हरिकदानलार में कांग्रेस मन्दिर श्रौर कांग्रेस के ज्यय

के सबन्ध में बहुत अनवन रही, जिसका कभी नियमित रीति से और नियमानुसार निर्णय नहीं हुआ। स्वर्गीय बाबू काली प्रसन्नराय जी कांग्रेस समिति के प्रधान थे, और आर्थ समाजियों के संकुचित हृदय और उनकी धार्मिक दलवन्दी से बहुत अपसन्न थे, परन्तु इप अगड़े में आर्थसमा-जियों के साथथे। यह यह समभति थे किकांग्रेस के हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ है। उन अगड़ों का निर्णय न होने पाया था कि बाबू साहिब कलकत्ता चले गए और उनके बाद आर्थसमाजियों ने कांग्रेस की राजनीति में भाग लेना छोड़ दिया।

सन् ६८ से छेकर १६०४ ई० तक का सार्वजनिक जीवन।

सन् १८६७ और १८ मेरे लिये बहुत कए के वर्ष थे।
मैं पिहले लिख चुका हूं कि ६७ ई के अगस्त से लेकर मार्च
१८६८ तक मैं ऐसा वीमार रहा कि मेरे बहुत से मित्रों को
मेरे जीवन की आशा न रही। आठ मास तक बरावर ज्वर
आता रहा और जिगर में दोष रहा। मेरा ज्वर अभी जाने
भी न पाया था कि मेरे छोटे भाई लाला दलपतराय एम० ए०
क्षय रोग से घिर गए। जब मेरा ज्वर गया तो उनका रोग
बहुत बढ़ा हुआ था। जून मास के अन्त में उनका देहानत
हो गया, वह एक विधवा और दो बच्चे छाड़ गए। मुक्ते
उनकी मृत्यु से बहुत दु:ल हुआ क्योंकि मुक्ते उनके साथ

बड़ा प्रेम था श्रीर उनसे बड़ी श्राशाएं थीं। वह पके श्रारं-समाजी थे श्रीर उनको संस्कृत से बड़ा प्रेम था। मुक्ते श्राशा थीं कि सार्वजनिक सेवा में वह मेरे से बढ़ जाँयगे। किन्तु खेद कि रोग ने उनको श्रवसर न दिया। उनके मरने के बाद दो मास तक मैं रात दिन स्वामी दयानन्द जी के जीवन चरित को ठीक करने में लंगा रहा श्रीर जब उससे छुट्टी पाई तो फिर श्रकाल के काम में लग गया।

सन् १८६६ ई० में भी बहुत दुर्भित्त रहा, बिल्क ६६ ई० श्रौर १६०० ई० का दुर्भित्त ६७ श्रौर ६८ के दुर्भिक्ष से भी बढ़ा चढ़ा हुआ था। संयुक्तप्रांत श्रौर पंजाब भी बड़ी किंदिनाई में पड़ थे श्रौर इस लिए आवश्यकता थी कि अनाथ रक्षा के काम को कुछ श्रधिक विस्तार से किया जावे। श्रस्तु, दुर्भिक्ष की समाप्ति पर लग भग २००० (दो सहस्र) श्रनाथ हमने बचाए।

इस समय यद्यपि मैं वकालत का काम करता था, तथापि इस काम में मेरा जी न लगता था। चकालत मेरे सार्वजनिक काम में विघ्न डालती थी और सार्वजनिक काम वकालत में विझ डालते थे। मेरा मन एक श्रोर होने को ब चाहता था। वकालत की श्रोर मेरी घिंच न थी। मैं चाहता था कि वकालत छोड़ कर पूरी शक्ति से देश की सेवा करूं भौर एक श्रोर हो जाऊँ। परन्तु मेरे पिता इसमें बाधक द्वाते थे। वह चाहते कि मैं धन इकहा करके अपने भाइयों श्रौर संतान के लिए यथो।चित प्रवन्ध करूँ। मैं उत्तर देता था कि भाइयों की शिक्षा से मैं निवृत्त हो चुका हूँ और वह अपनी जीविका उपार्जन के योग्य हो गये हैं, मेरी संतान की दाल-रोटी के लिए मेरे पास धन है जो उनको पर्याप्त होना चाहिए। मेरी माता मरे श्रभ संकल्प में वाधक होना नहीं चाहती थीं। उनकी सहानुभूति मेरे साथ थी। ऋन्त में मेने सन् १८६८ ई० के वार्षिक श्राधिवेशन के श्रवसर पर यह प्रकाशित कर दिया कि मैं श्रागे से वकालत के काम का घटा कर रोप सब समय समाज ऋौर कालेज तथा देश की सेवा में व्यय करूंगा। श्रतएव मैंने इस संकल्प की पृहिं में स्कूल के घरे में पवन्धक समिति के कार्यालय के पास श्रपन लिए एक कमरा विशेष रूप से ठीक कर लिया श्रीर में वहां बैठकर कालज श्रौर समाज का काम करने लगा। लगभग दो मास तक मैं कालेज की श्रेशियों की भारतवर्ष के इतिहास पर ब्याख्यान देता रहा। ३स समय में मैंने स्कूल के लिए अंग्रेज़ी की पाठय-पुराक भा बनाई। इसके श्रातिरिक्त मैं बाहर की समाजों के ऋधियशनों में ऋधिकता से जाने लगा। दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में मैंने राजपूताने में संयुक्तशांत श्रादि में दौरा किया। ईसाइयों के भिन्न भिन्न श्रनाथालय देखे, चन्दा भा जमा किया, एक बार द्वार्भेच के कमीशन के सामने गवाही भी दी। इस काल श्रर्थात् १८६५ से लेकर १६०० तक मैंने पांच चार पुस्तक तैयार की श्रर्थात् मैजिनी गैरीवाल्डी, शिवाजी, स्वामी द्यानन्द श्रीर कृष्ण, श्रीर एक छोटी सी पुस्तक प्राचीन श्रार्थ्य सभ्यता पर बालकों के लिए बनाई। श्रीर कुछ छोटी छोटी पुस्तक सामाजिक तथा श्रन्य विषयों पर लिखीं इसके श्रितिरक्त श्रंग्रेजी के मासिक पत्रों में भी लेख लिखता रहा। लगभग दो वर्ष तक में लाला इंसराज के साथ श्रार्थ्यगजट पत्र का सम्पादन करता रहा, जिसका भार श्रिधिक तर मेरे ऊपर था। इस काल में मैंने भगवद्गीता श्रीर मनुस्मृति तथा उपानिपद् श्रादि पुस्तकों को पढ़ा श्रीर श्रपने श्रापको सामाजिक जीवन के योग्य वनाया।

श्रस्तु वीसवीं शताब्दी के श्रारम्भ में मैंने वकालत त्यागने के मार्ग में दूसरा पग बढ़ाया श्रीर प्रण किया कि श्रागे से वकालत में जो श्राय होगी वह जाति सेवा के काम में व्यय की जावेगी। इसके सम्बन्ध में जो चिट्ठी मैंने लाला हंसराज को लिखी थी उसमें उस श्राय को सर्व साधारण के लिए श्रपण किया था, बिशेष कर समाज श्रीर कालेज के लिए श्रपण नहीं किया था। यद्यपि जनता का यह विचार था कि कालेज श्रीर समाज को ही उसका श्राधक भाग मिलेगा श्रीर मुक्ते भी यही श्राशा थी। यह कार्यवाही इस

लिए की गई थी कि बकालत से रुपया पैदा करने का लोभ जाता रहे। विचार था कि जब इस में कोई ब्यक्तिगत लोभ न होगा तो वकालत का काम स्वयं ही छट जायगा। श्रस्त सन् १९०४ ई० तक जो आय मुभे वकालत से होती रही उसको मैं समाज श्रौर कालिज के लाभ के लिए व्यय करता रहा श्रौर जो बचता था उसको वार्षिक ऋधियंशन पर दे देता था। इस बीच में मैंने कई बार सुना कि सरकार मेरी पुस्तक मेजिनी के सम्बन्ध में श्रनुसंधान कर रही है श्रौर मुभ पर मुकदमा चलाने की चिन्ता में है। श्रस्त इतना तो मुक्ते मालूम था कि पंजाब के डाइरेक्टर साहब ने दयानन्द कालेज के प्रिंसिपल (मुख्याध्यापक) सं एक से अधिक वार पूछा कि मेरी पुस्तकें दयानन्द कालेज और स्कूल की पदाई में तो सम्मिलित नहीं, श्रौर ऐसा ही एक श्राज्ञापत्र पंजाब के स्कूलों के मुख्याध्यापकों के नाम भेजा गया। पंजाब के एक बड़े नगर में इंस्पेक्टर ने छात्रालय में रहने वाले एक विद्यार्थी के सन्दूक की तलाशी ली श्रौर उस में से एक प्रति मेज़िनी की निकल श्राने पर मुख्याच्यापक से पूंछ ताञ्च की गई। इसके श्रातिरिक्ष मेजिनी का श्रानुवाद दो तीन बार श्रंत्रेज़ी में कराए गये त्रौर सरकारी वकीलों से सम्मति श्रादि प्राप्त की गई। सुना है कि सरकार के कानूनी श्रफ़सरों की सम्मतियों में भेद होने के कारण मेरे ऊपर मुकदमा नहीं

चलाया गया। इस सन्देह से मैं श्रामी मुक्क न होने पाया था कि पंजाबी समाचार पत्र लाहौर से निकलने लगा। पजाबी समाचार पत्र का इतिहास मेरे जीवन को एक रोचक श्रध्याय है, इस लिये मैं श्रलग श्रध्याय में उसका वर्णन ककंगा।

मैं पहिले लिख चुका हूं कि १६०० ई० की कांग्रेस के बाद पंजाब में राजनीति ह जीवन विलक्कल न रह गया। पंजाब में इसके पहिले भी राजनीतिक जीवन नाम मात्र ही का था। पंजाब के शिक्षित समुदाय का बहुत बड़ा भाग श्चार्यसमाज में सम्बित्तित था श्रीर श्चार्यसमाजियों के राज-नीतिक विचार में पहिले लिख चुका हूं। तथापि जब तक वाबू जोगेन्द्र चन्द्र बोस लाहौर में रहे श्रौर इनके बाद बख्शी जयसी राम की मृत्यु तक इंडियन एसोसियेशन श्रीर पंजाब कांग्रेस कमेटी कुछ न कुछ राजनीतिक काम करती रही। यह काम कुछ श्रधिक महत्व का न था, किन्तु इतना श्रवश्य था कि जो काम दूसरे प्रातों में आरम्भ होता था उस के सम्बन्ध में पंजाब में भी कुछ न कुछ कार्रवाई हो ही जाती थी। इंडियन ऐसोसिएशन हर एक नये लफटएट गवर्नर के श्राने पर उन्हें मान पत्र दे दिया करती थी किन्तु बखरी जैसीराम की मृत्यु के बाद इंडियन एसोसियेशन श्रौर पंजाब कांग्रेस कमेटी दोनों सो गईं। श्रार्थसमाजी कुछ तो विचारों के विरोध के कारण अलग होगये और कुछ इस कारण से अलग होगये कि लाला हरिकशनलाल से उनकी बनती न थी। विशेषता यह थी कि लाला हरिकशनलाल के राज-नीतिक विचार भी बहुतकुछ आर्यसमाजियों से मिलते थे। परन्तु वह फिरभी ऊपरी रीतिसे कांग्रेस में सिम्मिलत थे। इस स्थान पर यह आवश्यक है कि थोड़ी-सी चर्चा लाला हरिकशनलाल की की जाय।

# लाला हरिकशनलाल

में जब सन् १८१२ ई० में लाहौर श्राया तो लाला हरिकरानलाल श्रमी हालही में विलायत से श्राये थे। मेरा श्रोर उनका सम्बन्ध कुछ गहरा हो गया। राय मूलराज का बहुत दिनों से यह विचार था कि देसियों का एक जातीय वंक होना चाहिए। उनको इस बात की वड़ी चिन्ता रहती थी कि श्रंत्रेज़ हिन्दोस्तानियों के रुपये से बैंक श्रौर श्रम्य कम्पनियां चला रहे हैं श्रौर हमको केवल थे।ड़ा व्याज देकर रोष सारा लाभ उठाते हैं। मैंने भी श्रपनी 'मैज़िनी' नाम की पुस्तक की भूमिका में यह विचार प्रकट किया था कि राजनीतिक स्वतन्त्रता से पहिले देश में धार्मिक स्वतन्त्रता, शिक्षा सम्बन्धी स्वतन्त्रता श्रौर व्यापारिक स्वतन्त्रता होनी

चाहिए। श्रार्यसमाज ने धार्मिक स्वतन्त्रता श्रौर सामाजिक स्वतन्त्रता के काम को श्रपने हाथ में ले लिया था। राय मूलराज श्रौर उनके समान विचार रखने वाले लोग यह चाहते थे कि व्यापारिक स्वतन्त्रता की नींव भी श्रार्थसमाजी हाथों से पड़े। इनको मेरे पुरुषार्थ ग्रौर साहस पर भरोसा था इस लिय वे मुभ से कई बार कहते थे कि यदि मैं इस काम को हाथ में लूं तो सफलता हो सकती है। श्रतएव मैंने लाहौर स्राते ही इनकी प्रेरणा से एक चिट्टी इस विषय पर निकाली कि पञ्जाब में स्वदेशी बैंक बनाया जाय या नहीं। यह चिट्टी कुछ चुने हुए मित्रों को भेजी गई श्रौर उनके उत्तर भी ब्राशाजनक ब्राये। परन्तु मेरे हाथ पहले से भरे हुए थे श्रीर मैं समाज श्रीर कालेज की श्रीर से ध्यान हटा कर बैंक की त्रोर नहीं लगाना चाहता था। इस लिये मैंने और कोई कार्रवाई इस सम्बन्ध में नहीं की। इस वीच लाला हरिकशन-लाल की मानसिक स्फूर्ति की प्रसिद्धि होने लगी। लाला हरिकशनलाल यद्यपि श्रार्यसमाज के धार्मिक श्रौर सामा-जिक विचारों की हँसी किया करते थे श्रीर उसके बहुत से सदस्यों को धूर्त ( Humbug ) कहा करते थे। तथापि उनको यह विश्वास था कि पंजाब में कोई म्रान्दोलन मार्थ-समाजियों की सहायता के बिना सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।

लाला हरिकशनलाल विलायत से व्यापार श्रीर नीति के सम्बन्ध में कुछ विचार छेकर त्राये थे जिनको वह कार्य रूप में परिखत करना चाहते थे। श्रतएव उन्होंने इन विचारों की चर्चा आरम्भ की और इन विचारों का कार्य रूप में लाने के लिये एक श्रोर तो उन्होंने ट्रिच्यून के सम्पादक भिस्टर गुप्त से श्रोर सरदार दयारुसिंह से श्रोर दूसरी श्रोर श्रार्यसमाजियों से गाँठी। उन दिनों में लाला हरिक शन-लाल से मेरी भी गहरी जान पहचान थी श्रौर में श्रौर वह बहुधा मिला करते थे। लाला हरकिशनलाल मुभे उन लोगों के विवरण सुनाया करते थे जो बैंकों श्रीर कम्पनियों के द्वारा मालामाल हो गये थे । श्रंतमें लाला हरिकरानलाल श्रोर लाला मूलराज के उद्योग से पंजाब नैशनल वैंक स्थापित कर दिया गया श्रौर इन दोनों सज्जनों ने मेरे भाई दलपतराय को मैनेजर नियत किया। पञ्जाब नैशनल बैंक के पहिले डाइरेक्टरों में स्वर्गीय सरदार दयालसिंह, बातू कालीप्रसन्नराय साहब, लाला लालचन्द, लाला हरिकरान-लाल श्रादि थे। सरदार दयालसिंह साहब तो कभी अपने घर से हिलते न थे। उनका श्रार्यसमाजियों पर विश्वास न था। लाला इरिकशनलाल साहब बहुधा इन के यहाँ जाया करते थे श्रौर इनको हरिक सनलाल पर भरोसा था। कुछ समय तक तो शेष डाइरेक्टर इनके घर पर जाते रहे,

परन्तु नियमों के श्रनुसार डाइरेक्टरों की सभा का बैंक में होना भ्रावश्यक था, इसलिये श्रन्तमें सरदार साहब के घर पर सभा होनी बंद होगयी। इसी बीच में डाइरेक्टरों को लाला हरिकशनलाल और इनसे सहमत रहने वाल डाइरे-क्टरों की कार्रवाई पर अविश्वास होने लगा और डाइरेक्टरों में मतभेद पैदा होना आरम्भ हुआ। मेरे भाई ने भी वैंकसे सम्बन्ध त्याग दिया। इन मत भेदों का यह परिणाम हुआ कि लाला हरकिशनलाल ने एक नये बैंक की नींव डाली श्रौर पंजाब नैशनल बैंक के डाइरेक्टरों ने उनको बैंक से निकालने का विचार किया। सरदार दयालसिंह का भी इस समय देहाँत हो चुका था । बाबू कालीप्रसन्नराय कलकत्ता चले गये थे श्रौर इनके स्थान पर भक्त ईश्वरदास श्रौर लाला जयसीराम डाइरेक्टर बन गये थे। श्रस्तु। जब लाला हरिकशनलाल की वारी नये चुनाव की श्राई तो श्रार्थसमाजी दल ने इनके विरुद्ध मुक्ते खड़ा कर दिया। बहुत कठिनाइयों श्रौर भगड़े तथा बहस के बाद लाला हरिकशनलाल के स्थान पर मैं डाइरेक्टर हो गया।परन्तु लाला हरिकशानलाल के साथ स्थाई श्रनवन की नींव पड़ गई। बङ्शी जायसीराम के मरने के बाद जब कांग्रेस के हिसाब किताब का भगडा हुन्ना तो यह श्रनवन श्रौर भी श्रधिक वढ़ गई। बहुत लोग समभते रहे कि श्रार्यसमाजी दल इरिकशनलाल से व्यक्ति- गत द्वेष के कारण भगड़ा करता है, क्योंकि इस समय लाला हरिकशनलाल श्रौर लाला मूलराज में भारत इंश्यूरस (बीमा) कम्पनी के सम्बन्ध में भी घोर विरोध हो चुका था।

तात्पर्थ यह कि १६०० ई० की कांग्रेस से पहिले पंजाब के सार्वजनिक जीवन में दो दल बन चुके थे। एक दल श्रार्थसमाजियों का था श्रौर दूसरा लाला हरिकशनलाल का । छाला हरकिशनलाल ने श्रपने पास एक समुदाय ऐसा उत्पन्न कर छिया था जो इनको श्रपना नेता मानता था। इन में से बहुत से तो एसे थे जो हरिकशनलाल के आश्रित थे परन्तु कुछ स्वतन्त्र विचार के व्यक्ति भी इस कारण से इनके साथ भिल्ने थे कि श्रार्थसमाजियों को संकुचित विचार वाले समभते थे श्रीर उनकी यह धारणा थी कि श्रार्यसमाजी पंजाब में सारे सार्वजनिक जीवन को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। १६०० ६० की कांश्रेस के हिसाच किताब का भी भगड़ा कभी नियमानुकूल शीति से निपट न पाता था और जब कांग्रेस सभिति का श्रिधिवेशन होता था तो यह भगड़ा खड़ा हो जाता था। इसलिए लाला हर।किशनलाल ने कांत्रेस समिति का अधिवेशन करनाही छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त लाला हरिकशनलाल स्वयं भी कांग्रेस के नेताओं से छड़ पड़े श्रीर उन्होंने कांग्रेस से सम्वन्ध तोड़ दिया। इंडियन ऐसी- सियेशन पहिले से ही सोई हुई थी। तात्पर्य यह कि इसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब में से राजनीतिक जीवन विलकुल ही उड़ गया।

श्रस्तु। लार्ड कर्जन के शासन में जो राजनीतिक विवाद दूसरे मांतों में हुए उनमें पंजाब ने श्रच्छा भाग नहीं लिया जिसका एक स्पष्ट फल तो यह हुश्रा कि पंजाब के शिक्षा विभाग में श्रौर दूसरे विभागों में जो श्रन्याय होते थे उनके कोई समाचार न निकलते थे।

( १४ )

## पंजाबी समाचार पत्र का जन्म

इस समय पंजाब में एक ही श्रंश्रेजी का समाचार-पत्र 'ट्रिब्यून' था। सरदार दयालिसिंह जी के जीवन में तो यह पत्र श्रव्हा स्वतन्त्र था यद्यि सरदार साहिब के श्राम्तम जीवन में ही इसकी स्वतन्त्रता श्रीर सत्यिनिष्ठा में श्रन्तर पड़ं चुका था। परन्तु उन के मरने के बाद तो पत्र बिलकुल ही मन्द पड़ गया। सरदार दयालिसिंह श्रपनी वसीयत में लाला हरिकशनलाल को पत्र का ट्रस्टी बना गए थे, श्रतप्व सन् १६०० ई० की कांग्रेस के समय पर पत्र लाला हरिकशन-लाल के हाथ में था। सरदार साहब के जीवन में श्रार्थ-समाजियों को कभी पत्र से शिकायत नहीं हुई थी, क्योंकि पत्र पंजाब के विषयों में स्वतन्त्र नीति का व्यवहार करता था, यहां तक कि सरकारी समुदाय में यह श्रार्यसमाजियों का पत्र समभा जाता था। पंजाब में जीवित संस्था केवल श्रार्यसमाज ही थी। श्रौर प्रायः बड़े बड़े वकील श्रार्थ्यसमाज में ही सम्मिलित थे इसलिए गवर्नमेंट यह समसती थी कि ट्रिब्यून में जो गवर्नमेंट का विरोध या उसकी समालोचना होती है उसके कर्ता आर्यसमाजी ही हैं; किन्तु जब पत्र हरिकशनलाल के हाथ में आया तो उस की नीति में परि-वर्तन होगया श्रीर श्रायंसमाजियों में उससे श्रप्रसन्नता उत्पन्न हुई। यह अप्रसन्नता १६०० ई० में ही बड़ा आकार धारण कर चुकी थी क्योंकि वख़शी जयसीराम के जीवन में ही कई बार यह सलाह हुई थी कि पंजाब में एक दूसरा श्रंग्रेजी पत्र निकाला जाय। श्रन्त में सन् १६०० ई० की कांग्रेस के वाद श्रप्रसन्नता बहुत बढ़ने लगी सन् १६०३, १६०४ ई० में कई बार श्रार्थ्यसमाजी नताश्रों की सभाएँ हुई। लोग यह श्रमुभव करने लगे कि पंजाब में राजनीतिक जीवन विलकुल नष्ट होजाना पंजाव के लिये बहुत हानिकर है श्रीर इसका प्रभाव पंजाबकी उन्नति पर हो रहा है, सरकारी श्रफ़सरों पर सार्वजनिक मत का बिलकुल द्याव नहीं है। श्रतएव यह निश्चय हुश्रा कि पंजाब में राजनीतिक जीवन फिर से जगाया जाय। प्रश्न यह था कि यह किस प्रकार

किया जाय। कांग्रेस समिति पर लाला हरिकशनलाल का अधिकार था। इरिडयन एसोशियेशन मृतप्राय था। इसके कभी अधिवेशन न होते थे। समावार पत्र ट्रिब्यून बहुत गिरी दशा में था। अन्त में यह निश्चय हुआ कि एक अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला आय।

श्चतएव इस श्रभिशय से श्रार्यसमाज के नेताश्चों की समिति ने एक नवयुवक को इस वात एर तैयार किया कि वह कालेज की श्रध्यापकी छोड़ कर राजनैतिक समाचार पत्र निकाले। उन्हीं दिनों में गवर्नमेंट कालेज में स्वदेशी के सम्बन्ध में विद्यार्थियों श्रौर मुख्याध्यापक में कुछ भगड़ा हो गया श्रौर हमको यह समाचार मिला कि जिन विद्यार्थियों ने ट्रिब्यून को सूचना दी थी उनके श्रसल पत्र कालेज के एक श्रध्यापक को दिखा दिये गये जिसने मुख्याध्यापक को वह नाम बता दिये। तात्पर्य यह कि इन सब बातों को सोच समभ कर श्रार्यसमाज के दस नेताश्रों ने एक एक सहस्र की हानि का दायित्व लिया श्रीर लाला जसवन्तराय को इस वात पर तैयार लिया गया कि वह पत्र निकालें। श्रक्टू-बर १६०४ के पिहले सप्ताह में पंजाबी का पहिला श्रङ्क प्रकाशित किया गया श्रीर उस पहिले श्रङ्क से ही इसकी प्रसिद्धि स्थिर हो गई। पहिले ही श्रङ्क में कई श्रफ़सरों की कार्रवाई पर कड़ी भाषा में समालोचना की गई, जिसमें एक

हिंदू डिपटीकिमिश्नर भी सिम्मिलित था श्रर्थात् पत्र में उसके विरुद्ध भी लिखा गया, जिससे लोगोंको यह विश्वास हो गया कि पत्र किसी की रियायत न करेगा। इस पहिले श्रंक की कई टिप्पियाँ श्रोर कदाचित् एक या दो लेख मेरे लिखे हुए थे। सम्पादक को भी मैंने ही नियत किया था। यह श्री बाल गंगाधर तिलक की सम्मित से रक्खे गये थे। पत्र के प्रवन्ध का काम स्वयं लाला जसवन्त राय ने श्रपने हाथ में लिया। लोगों को खुली रीति से मालूम था कि पत्र मेरा है श्रोर मेरी देखरेख में चलता है। लाला हरिक शनला को दल ने पत्र का विरोध किया किन्तु पत्र की नीति श्रोर उसके स्वतन्त्र लेखों ने शीघ जनता पर श्रपना सिक्का जमा दिया।

पंजाबी पत्र के घाटे के लिए जिन लोगों ने एक एक सहस्र का दायित्व लिया उन में से कुछ चुने हुए नाम नीचे लिसे जाते हैं—

राय बहादुर लाला लालचंद एम. ए., लाला ईश्वरदास एम. ए., स्वर्गीय लाला इंसराज साहनी वकील रावलिंडी, स्वर्गीय ला॰ गुरदासराय साहनी बैरिस्टर राबलिंडी, सेठ चूइड़लाल साहब ऐबटाबाद, लाला काशीराम वकील फ़ीरोजपुर, बख्शी टेकचन्द एम. ए. और साजपतराय।

इन में से केवल लाला गुरदासराम और सेठ चूहड़लाल ने रुपये दिये, पिंडले ने एक सहस्र और दूसरे ने पांच सी, जो एक वर्ष के भीतर ही छौटा दिए गये। शेष कभी किसी से एक पैसा तक छेने की आवश्यकता न पड़ी।

( १४ )

# दक्षिण भारतकी यात्रा

पत्र निकालने के साथ यह भी निश्चय कियागया कि १६०४ की बम्बई कांग्रेस में पंजाब के प्रतिनिधि जाँय श्रीर जहाँ तक हो सके फिर कांग्रेस से सम्बन्ध जोड़ें।

सन् १६०४ ई० की कांग्रेस में में सिम्मिलित हुआ। इस कांग्रेस के सभापित सरहेनरी काटन थे और इनके साथ सर विलयम वेडवेर्न भी आये हुए थे। विषय निर्वाचिनी सिमिति में पंजाब की शिकायतों पर वाद्विवाद हुआ। सर विलयम वेडवेर्न से मेरा साज्ञात् हुआ जिसका यह परिणाम हुआ कि हमने पुनः कांग्रेस से सम्बन्ध जोड़ने का पक्का निश्चय कर लिया। इस कांग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि १६०५ ई० में एक डेप्टेशन विलायत को भेजा जाय। बम्बई की कांग्रेस के बाद में कलकत्ते में मिस्टर गोबले सें मिला और उनके प्रस्ताव पर मैंने भी इस डेप्टेशन में जाने का संकल्प कर लिया। इस भांति फरवरी सन् १६०५ में मेरा पहला साक्षात् मिस्टर गोखले से हुआ।

### सीलोन और मद्रास

बम्बई कांग्रेस से निबट कर जनवरी में मैं जहांज द्वारा सीलोन पहुँचा । मरे साथ संयुक्त प्रान्त के एक प्रसिद्ध श्रार्य-समाजी डिप्टी कलक्टर लाला गंगाप्रसाद एम. ए. भी थे। हम दोनों एक ब्रिटिश इंडिया स्टीमर में जो किनारे किनारे से सीलोन को जा रहा था सवार हुए। हमको जो जहाज मिला वह बहुत पुराना था ऋौर जो कोठरी हमको मिली वह तो बहुत ही बुरी थी। गर्मी बहुत श्रधिक थी दूसरे दर्जे की छत बहुत छे।टी थी श्रौर इस पर कोई कुरसी या बेंच श्रादि नहीं थी। भोजन तो बहुत ही खराब था। केवल हम दोही यात्री सारे जहाज पर थे। ऐसा मालम होता था कि इन जहाजों में कोई यात्री न जाता था। मेरे साथी कट्टर बैष्णव थे श्रर्थात् मांस श्रंडा, मछुळी न खाते थे। श्रंत में मैंने उनको श्रंडा खाने पर राज़ी किया। जहाज़ का बटलंर स्नानसामा एक बंगाली मुसलमान था श्रीर जहाज़ का कप्तान एक श्रंग्रेज़ था जो हमको बहुत घृणा की दृष्टि से देखता था श्रौर पहिले दर्जे की छत आदि पर कभी जाने न देता था। रास्ते में हमने मंगलोर कालीकट कनानोर श्रीर महीकी सैर की। मही में हम लोग एक ईसाई गिरजा में जा ठहरे श्रीर संध्या को उस गिर्जा के हिन्दुस्तानी पादरी का भोजन खाया। मालावार का किनारा बहुत हराभरा

श्रीर सुन्दर है श्रीर उधर के हिन्दू यद्यपि कालेरंग के, परन्तु बहुत शुद्ध हैं। इस प्रान्त में हिन्दू ईसाई बहुत से हैं। यह ईसाई प्रायः रोमनकैथोलिक हैं। बहुधा बोटी भी रखते हैं श्रीर जाति को भी मानते हैं। श्रपनी जाति में ही खानपान श्रीर विवाह का व्यौहार करते हैं।

लगभग एक सप्ताह के बाद हम सीलोन पहुँचे श्रीर जब हम जहाज़ पर से उतरे तो उन लोगों ने, जो प्लेग के सन्देह के कारण यात्रियों को श्रलग रखते हैं; हमको पकड़ लिया और कोलँबो नगर में जाने से रोकने लगे। श्रंत में मैं कलक्ठर साहब को प्लेग-संदिग्धों के स्थान पर छोड़ कर एक पारसी ब्यापारी के पास पहुँचा, जिसके नाम मिस्टर मालाबारी ने मुक्ते चिट्ठी दी थी। उस पारसी ने एक श्रादमी को मेरे साथ किया। इस वीच कर्मचारियों ने भी डिप्टी कलक्टर साहब को छोड़ दिया था। मालूम होता था कि वह कुछ पैसा चाहते थे श्रौर जब हमसे प्राप्ति न हुई तब हमें तंग करना छोड़ दिया। श्रंत में पारसी व्यापारी का वह नौकर हमें एक होटल में छोड़ गया। मेरे जीवन में यह पहिला मौका था कि मैं एक होटल में ठहरा श्रौर योरोपियन ढङ्ग का खाना खाया। डिप्टी कलेक्टर साहब ने भी शोरबा और थोड़ी मञ्जूली खाना ब्रारम्भ कर दिया था श्रीर कभी कभी मांस के कबाब भी चख लेते थे। किन्तु जब मांस इनके सामने श्राता था तो इनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी। लगभग एक सप्ताह इमने कोलम्बो की सैर की। उसके बाद हमने कांडी की सैर की। उसके बाद सीछोन के पहाड़ न्यूरालिया की सैर की, जिससे कुछ दूर पर वह स्थान बताया जाता है जहां रावण ने सीता को वन्द रखा था। इसके पास एक बहुत सुन्दर श्रीर साफ नदी बहुती है। इसके पास ही सीलोन का सबसे वड़ा बाग है। यहाँ से उतर कर हम श्रनुरुद्धारा गये।यह एक द्वा हुया नगर था, जो श्रंश्रेजों के समय में खोदा गया है। श्रौर जिसके खोदने से पृथ्वी में से बौद्ध काल के श्राश्चर्यजनक बड़े वड़े भवन निकले हैं। इस नगर में वह वृत्त है जो महाराज श्रशोक के पुत्र ने भारतवर्ष से लाकर यहाँ लगाया था श्रौर जिसको बौद्ध लोग पूजते हैं। मैं इन खएडहरों में घएटों फिरा करता था श्रौर पुरान भारतवर्ष की बढ़ाई श्रौर कारीगरी पर ब्राहें भरा करता था। छौटते समय हमने मदुरा के बहत मन्दिर की सैर की श्रौर रामेश्वरम् का तीर्थ भी किया श्रौर फिर हम मदरास पहुँचे। यहाँ हम तीन दिन एक मिस्टर श्री सुब्रह्मएय के त्रातिथि रहे और मदरासी खाना खाते रहे श्रौर नगर की सैर करते रहे। लगभग तीन दिन हम मदरास ठहरे और फिर किनारे की रेळ से कळकत्ते को रवाना होगये। कलकत्ता पहुँच कर मैं भ्रौर मेरे साधी श्रलग हो गये। मैं रायरस्नाराम साहब इन्जीनियर के मकान पर ठहरा श्रौर वह कहीं दूसरे स्थान पर जा ठहरे श्रौर एक दो दिन के बाद श्रपने प्रान्त को छौट श्राप ।

यहाँ पर मैं मिस्टर गोखले से मिला श्रार वह मुभे त्रपने साथ बड़ी व्यवस्थापिका सभा (Supreme Council) के श्रधिवेशन में ले गये, उस दिन उस विल पर बहस थी जिसके द्वारा विश्वविद्यालय कानून की स्रनिय।मेत कार्य-वाहियों को नियमानुकूल बनाया गया था। व्यवस्थापिका सभा में उपस्थिति पूरी थी। हिंदुस्तानियों में एक ही वक्कता चुटीली थी श्रौर वह गोखले की। श्रंश्रेजों में से श्री इवसन की वक्रता सबसे बलवती कही जाती थी। श्रन्त में कानून पास द्वीगया श्रीर मेरे दिल पर इस तमाशे का गहरा प्रभाव पड़ा। गोखले मुभे एक दिन निवेदिता बहिन के पास ले गये, जिन से मिलकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुन्ना। वह मुक्ते स्टेट्-स्मैन के सम्पादक मिस्टर रेंटक्लीफ के पास ले गई श्रीर मार्ग में उन्होंने जो वातें मुक्त से की वह मुक्ते कभी नहीं भृल सकतीं। इन को श्रंप्रेजी राज से घोर घृणा श्रौर हिंदुस्ता-नियों से बहुत प्रेम था। राजनीति में उनके वही सिद्धांत थे जो मैजिनी के थे। उन के मिलने से मेरे विचारों में बहुत ही दृढ़ता होगई श्रौर मुभे बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। कलकत्ते से मैं सीधा लाहौर आ गया।

(१६)

### विलायत यात्रा

थोड़े दिनों के बाद इंडियन ऐसोसियेशन ने मुभे विलायत जाने के लिए प्रतिनिधि चुना, श्रीर पंजाव में मेरे विलायत भेजे आने के लिये चन्दा होने लगा। कोई तीन सहस्र या ३४०० रुपया चन्दा हुन्ना (या कदाचित् १४०० सौ रुपये ) श्रीर मैंने विलायत जाने का संकल्प पका कर लिया। चन्दा देने वालों में स्वर्गीय लाला लालचन्द साहब भी थे श्रीर बहुत करके भक्त ईश्वरदास भी थे। लाहौर में मुभे विदा करने के लिए एक बड़े समारोह से सभा हुई श्रौर बहुत से लोग मुभे विदा करने के लिए स्टेशन पर श्राये, जिनमें लाला इंसराज श्रौर स्वर्गीय लाला लालचन्द भी थे। मुभे जिस दिन चलना था उसी दिन मिस्टर गोखले का एक तार आया जिस में उन्होंने मुक्ते सुचित किया कि सर बिलियम बेडर्शन की सम्मति से उन्होंने विलायत का जाना कुछ समय के लिए स्थागित कर दिया और जुलाई में जाने का विचार किया है। परन्तु मैंने इस तार पर अपना निश्चय स्थागत न किया क्योंकि मुक्ते योरोप जाने की बहुत इच्छा थी श्रीर दर था कि यदि मैंने श्रपना जाना स्थागित कर दिया तो कदाचित फिर कभी मुक्ते विलायत जाने का श्रवसर न मिले। इसके श्रातिरिक्ष में जुलाई में जाने से घवड़ाता था। तात्पर्य यह कि मैं लाहौर से चल पड़ा। मेरे साथ लाहौर के लाला दीवानचन्द कपूर थे, जो श्रपने काम से विलायत जा रहे थे।

बंबई से एक दिन के लिये में पूना गया श्रौर वहाँ मिस्टर गीखले का श्रितिथ हुआ। गोखले ने मेरा बहुत सत्कार किया श्रौर उनकी बहिन ने भी। एक समय मैंने तिलक महाराज के यहाँ भोजन किया, उनकी धर्मपत्नी के दर्शन किये श्रौर उनसे खूब बातें कीं। गोखले स्वयं मुक्ते तिलक के घर पर छोड़ गये परन्तु स्वयं वहाँ नहीं ठहरे। उन दिनों भी गोखले श्रौर तिलक में मेल न था, किन्तु गोखले के हदय में तिलक के हदय में तिलक के हदय में गोखले के लिये बड़ा श्रादर था। कम से कम मेरे मनमें ऐसा ही भाव पैदा हुआ।

सबसे पहिले पोर्ट सईद में जहाज पर से उतरा और । जब मैंने वहाँ हिन्दुस्तानियों की दुकानें देखीं तो मेरा चित्त बहुत पसन्न हुआ। जी चाहता था कि खूब ज़ोर से उनसे गले मिलूं। हमारे जहाज़ में तीसरे दर्जे के यात्रियों में भी हिन्दुस्तानी थे। हैदराबादी सिंधी, मालटा स्पेन और क्यूवा आदि स्थानों को, ज्यापार करने जारहे थे। यह लोग जहाज़ पर अपना भोजन अपने हाथ से बनाते थे। पोर्टसईद स्ने चलकर में मस्नीना श्रौर मसीना से नेपिल्स से रोम श्रौर राम से मिलान पहुँचा। मिलान से चलकर दस जून की लंदन पहुँच गया।

## श्याम जी कृष्णवर्मा

3/3

33

\*

इन सब स्थानों में मैंने जो कुछ देखा उसका विवरण पंजाबी पत्र में छप चुका है और इस लिये उसको यहाँ पर व्योरेबार लिखने की श्रावश्यकता नहीं है। इसी प्रकार विलायत के भ्रमण का हाल भी श्रौर जो कुछ मैंने किया वह भी पंजाबी में छुपचुका है, तथापि इतना में यहाँ उल्लेख श्रावश्यक समभता हूँ कि जून सन् १६०४ ई० में जब श्यामजी कृष्णवर्मा को मेरे लंदन में पहुँचने का समाचार मालूम हुआ तो वह स्वयं मेरे होटल में मुभले मिलने आय ग्रीर मुक्ते श्रपने इरिडया हाउस ( भारतीय गृह ) में ठहरन के लिये लेगयें। इतिडया हाउस (भारतीय गृह) का उद्घाटन संस्कार भी मेरे सामने हुआ और इन दिनों में मुक्ते कई बार श्यामजी कृष्णवर्मा से मिलने का श्रवसर प्राप्त इत्रा। उनके राजनीतिक विचार बहुत कुछ मुझले मिलते थे यद्यपि मुभे उनकी वह कठोरता पसन्द न थी जो वह कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के प्रति प्रगट करते थे। वह मिस्टर गोखले का बहुत कड़े शब्दों में स्मरण करते थे;

श्रीर मुभे यह पसन्द न श्राता था। इनके द्वारा मेरा परिचय साम्यबादी नेता हाइन्डमैन से हुन्ना त्रौर एक दो त्रायरलंड के नेताश्रों से भी परिचय हुआ। उन्हीं दिनों में मजदूर दल या साम्यवादी दल की एक कांग्रेस हे।वर्नहाल में हुई। दादा भाई नौरोजी इस संस्था के उपप्रधान थे। उनके कहने से मैं इस कांग्रेस में सम्मिलित हुआ और मैंने वहाँ एक व्याख्यान दिया। श्यामजी कृष्णवर्मा ने भी वहाँ व्याख्यान दिया। श्यामजी कृष्यवर्मा ने एक मासिक पत्रिका जारी कर रक्खी थी। जिसका नाम ''इरिडयन सोशियालीजिस्ट'' ( भारतीय समाजशास्त्री) था, श्रीर जिस में वह कांग्रेस के श्रंग्रेज नेताओं को बहुत बुरा मला कहा करंत थे। श्रतएव जब सर हैनरी काटन को यह मालूम हुआ कि हमने और श्याम जी ने एक ही मंच पर से होमरूल के पत्त में व्याख्यान दिए तो वह बहुत श्रप्रसन्न हुए श्रौर उन्होंने बिटिश समिति के अधिवेशन में यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि मेरे प्रति-निधि रूप से त्राने के कारण मेरा ऐसा करना उचित नहीं। सरविलियम वैडर्वर्न न इस समय भी मेरे पक्ष में बक्तृतादी श्रीर शेष सब सदस्यों ने भी ऐसा ही किया। मैंने यह कह दिया था कि मैंने कांग्रेस के प्रतिनिधि बनने के लिए अपनी स्वतंत्रता नहीं बेच दी श्रौर न मैंने कोई ऐसा व्याख्यान दिया जिस पर किसी कांग्रेसवाले को आपत्ति करने का

कोई कारण हो सकता है, परन्तु यदि कांग्रेस के होने के यह अर्थ हैं कि में 👢 ामें स्वतंत्रताः विचारों को प्रकट नहीं कर सकता तो हैं निधित्व त्यागने के लिये विलक्कल तै खोने के लिये तैयार नहीं हूँ। ने यह कहा कि उन्हें जो विवरण ध्यास्त्र वह ठीक न था और बात टल गई। वयोबृद्ध दः इस श्रधिवेशन में सम्मिलित थे। वह उन दिनों टे+.. केनिसंगटन की श्रोर एक घर में रहा करते थे, जिस म उन्होंने एक कमरा छे रक्खा था। बहुत सा समय तो वह विचार सम्मति ( Vote ) प्राप्त करने में लगाते थे। जुलाई में मैंन मैंनचेस्टर; लीडस, एडेन्बर्ग ग्लास्गो श्रादि नगरीं की सैर की। कहीं कहीं ब्याख्यान भी दिए। हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों का स्नातिश्य स्वीकार किया । स्नगस्त में मैं लंडन लौट त्राया ग्रौर फिर भारतीय गृह (इंडिया हाउस) में रहने लगा। भारतीय गृह ( इंडिया हाउस ) का प्रवन्ध बहुत बुरा था, क्योंकि श्याम जी कृष्णवर्मा इस घर के सजाने श्रीर उसके प्रबन्ध में धन व्यय करता नहीं चाहते थे। उन्होंने घर पर तो रुपया लगा दिया श्रौर कुछ मामूली सा सामान भी ले लिया था। किन्तु वह चाहते थे कि इसका शेष ब्यय किराये से निकले। परन्तु आरम्भ में ऐसा होना

#### श्चात्म-कथा

था। कुछ समय तक तो मेरे श्रीर एक महमदाबाद र मिस्टर देसार आंतरिक्क और कोई वहाँ न घर .. सम्बन्ध में मेरी कुछ थोड़ी सी से होगई। वहाँ पर एक नवयुवक गा था, जिसको श्यामजी ने पढ़ने . ५न का वचन दिया था, किन्तु उससे वह छते थे कि उसे पढ़ने के छिये समय न मिलता ्न इस मुसलभान लड्के को श्रमरीका जाने के लिये सहायता देने का वचन दिया। जब श्यामजी को यह मालूम हुआ तो वह बहुत अप्रसन्न हुए श्रौर कहने लगे कि श्राप मेरी कार्रवाई में हस्तक्षेप करते हैं श्रौर मेरी संस्था को नष्ट करते हैं। अन्त में उलाहना के बाद बात टल गई आरै इस घटना का कोई प्रभाव मेरे श्रीर श्यामजी के सम्बन्ध पर नहीं पड़ा। परन्तु यह स्पष्ट होगया कि श्यामकी के साथ मिलकर काम करना ऋसम्भव है। श्यामजी का स्वभाव राजात्रों का साहै। वह किसी व्यक्ति को मतभेद का ऋधि-कार नहीं दे सकते। वह अपने मत में न केवल इड़ हैं, किन्तु किसी दूसरे के मतको स्थान पाने की अनुमति देने के छिए तैयार नहीं। उनको ऋपनी बुद्धिमानी पर इतना विश्वास है है कि वह श्रपने से भिन्न मत रखने बालों को एक दम खरी खाटी सुनाने लगते हैं। तात्पर्य यह कि वह पूर्ण रूप से

अपनी चलाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त वह घोर कंजूस हैं। जिस की सहायता करते हैं उससे यह आशा करते हैं कि वह जन्म भर उसका दास वनकर रहे, बाबू बहुत कसकर काम लेते वाले हैं। उन में दूसरे के विचारों की समभाने के **लिये कुछ उदार होने की योग्यता ही नहीं।** उनका स्वभाव ही भगवान ने एसा बनाया है। १६०५ ई० के बाद जो घटनाएँ हुई, उनसे यह प्रमाणित होगया कि मेरीयह सम्मति ठीक है किंतु मुभे उनकी देशभक्ति में कभी सन्देह नहीं हुआ। उनके राजनीतिक सिद्धान्त बहुत कुछ ठीक हैं श्रीर यह सच्चे हृदय से अपने देश का भला चाहते हैं, परन्तु रुपये से उनको इतना प्यार है श्रीर श्रहंकार तथा श्रात्म-श्लाघा उनमें इतनी ऋधिक है कि वह किसी के साथ मिल-कर कोई काम नहीं कर सकते श्रौर कोई उनके साथ सह-योग नहीं कर सकता। श्रतएव इसी का यह फल है कि श्राज तक इनकी किसी के साथ नहीं निभी। जितने लोगोंने इनके साथ मित्रता की उनके साथ कुछ समय के बाद इनकी स्त्रनवन होगई। इनकी कोई योजना सफलता की सीमा तक नहीं पहुँची, तथापि यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उनके प्रचार और उनके उद्योगों ने राष्ट्रीय दल के जन्म देने में श्रौर उसके हढ़ करने में बड़ा भाग लिया। हरदयाल श्रौर सावरकर को इन का शिष्य कहना इन दोनों महान् पुरुषों का श्रनादर करना होगा परन्तु इनके विचारों का प्रभाव उन पर कुछ न कुछ श्रवश्य पड़ा।

इस बार विलायत में महाराजा साहव बड़ोदा से परिचय हुआ। महाराजा साहब सेसिल होटल में ठहरे हुए थे और उन्होंने एक न्योता किया था जिस में मुक्तको और श्यामजी को भी बुलाया था। हमारे अतिरिक्त कदाचित एक ही हिन्दुस्तानी और बुलाया गया था। महाराजा साहब ने मुक्ते महारानी के सामने उपस्थित किया और फिर हमसे धीरे से कहा कि आप ठहरें जब सब लोग चले जायेंगे तो आप से बातें करूंगा अतएव जब अंग्रेज़ चले गये तो महाराजा साहब ने खूब जी खोलकर हमसे वातें कीं।

सितम्बर के श्रारम्भ में में दीवान श्रमरनाथ के पुत्र दीवान बदरीनाथ साहब को साथ लेकर श्रमेरिका को चल दिया। दीवान बदरीनाथ उन दिनों कैमिबिज में पढ़ते थे श्रौर उनके विचार बहुत गरम थे। इनको श्रमेरिका की सौर की श्रिभेलापा थी श्रौर इस कारण से कि में जा रहा था वह भी मेरे साथ हो लिए। श्रमेरिका में इनके कारण मुभे बहुत कए हुआ। क्योंकि मेरी जेवी पुस्तक खोजाने के कारण में बड़ी श्रार्थिक कठिनाई में पड़ गया। जहाँ तक मुभे स्मरण है मेरी श्रमेरिका की सौर का हाल भी छए चुका है इसलिए में इस सम्बन्ध में यहाँ चर्चा करना श्रावश्यक नहीं

#### समभता।

श्रक्षवर के श्रारम्भ में मैं लौट कर लंदन पहुँच गया। मिस्टर गोखले आ चुके थे और विलयम बेडर्बर्न ने हमारे काम का प्रोग्राम बना रक्खा था। श्रस्तु। इस प्रोग्राम के श्रवसार मैं तीन नवम्बर तक भिन्नभिन्नस्थानों में व्याख्यान देता रहा। कई स्थानों में मैं श्रीर मिस्टर गोखले दोनों एक ही समय में एक ही मंच पर होते थे। कई वार वह श्रलग् श्रौर मैं श्रलग्। इस वर्ष जो व्याख्यान उन्होंने दिए उनमें बहुत तीव्रता थी श्रीर वे पर्याप्त मात्रा में गर्म थे। जिन सभात्रों में हमने व्याख्यान दिए उनमें से बहुत सी श्रमीदल ( लेवर ) के प्रबन्ध से हुई थीं। श्रन्त में तीन नवम्बर को मैं इंग्लैएड से चल पड़ा श्रौर मार्सिल्स से उसी जहाज में सवार हुन्ना जिस में लार्ड मिएटो हिन्दुस्तान के वायसराय पद का भार लेने के लिये जारहे थे। जब मैं लाहौर पहुँचा तो नगर निवासियों ने बड़े उत्साह श्रौर समारोह से मेरा स्वागत किया। बाबू जोगिन्द्रनाथ घोष ने सुभे श्रपने कन्धे पर उठा लिया। स्टेशन के भीतर लोगों की इतनी भीड़ थी कि भय था कि कुछ लोग पिस जावेंगे। बाहर भी श्रो३म् ही श्रो३म् दिखाई दिखाई देता था। लड्कों ने गाई। के घोड़े खोल दिये श्रौर मेरे घर तक मुक्ते इसी तरह ले गये। इसके बाद कईदिन तक नगर में मेरे आदर के लिये सभायें होती

रहीं श्रोर इिएडयन ऐसोसिएशन की श्रोर से श्रौर भिन्न भिन्न कालेजों के विद्यार्थियों की श्रोर से मुक्ते कई स्वागत पत्र दिये गये। गवर्नमैएट कालेज की श्रोर से भी एक श्रलग स्वागतपत्र दिया गया इत्यादि इत्यादि।

इस वर्ष श्रार्घ्यसमाज का जो वार्षिकोत्सव हुश्रा, उसमें जब मैं व्याख्यान देने के छिए खड़ा हुन्ना तो इतनी भीड़ थी कि काम करने वालों को ऋधियेशन समाप्त करना पड़ा श्रौर सायंकाळ के लिए विशेष रीति से दयानन्द स्कूल के छात्रालय में व्याख्यान का प्रवन्ध किया गया। इस व्याख्यान में श्रनुमान किया गया था कि कम से कम दस सहस्र मनुष्य सम्मिलित थे। लोगों न बहुत प्रम से मेरा स्वागत किया श्रौर दो घएट तक मैं बोलता रहा। यह ब्याख्यान वाद में सन् १६०७ ई० में मेरे बिरुद्ध काम में लाया गया। मैंने इस ज्याख्यान के अन्त में यह कहा था कि सुभे अपनी जाति के आकाश से रक्त की वर्षा होते दिखाई पड़ती है। यद्यपि इस समय तो श्राकाश स्वच्छ है परम्तु उसमें रक्क की छोटी लहरें इस समय भी बहरही हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि सन् ११०४ में जातीय दलकी पीछे की ार्रवाई का किसी को विचार श्रौर श्रनुमान भी न था, परन्तु एक इतिहास का विद्यार्थी यह समभता था कि वायु का बहाव किस श्रोर है।

#### ( 29 )

# नरमद्ल श्रोर गरमद्ल की पहली टक्कर

इस के कुछ दिन बाद बारीसाल से गरम समाचार श्राने लगे श्रीर वंगाल की गवर्नमेंट ने वारीसाल कांफ्रेस में विझ डालकर बीच में ही बन्द कर दिया श्रीर कई जाति सेवक पकड़ भी लिएगये। इस कार्रवाई के विरोध में श्रप्र सम्रता प्रकट करने के लिये सबसे पहिली सभा लाहौर में की गई, श्रीर मैंने उसमें व्याख्यान दिया। इसमें मैंने बिचार प्रकट किए कि हमारी राजभिक्त कानूनी सीमा से सीमित है। हम कानून के लिये राजभक्त हैं, इससे श्रिषक राजभिक्त की हमसे श्राचा करना श्रमुचित है। मैंने यह भी कहा कि यदि गवर्नमेंट की कठारता का फल बुरा हुआ तो उसके लिये हम उत्तरदाई नहीं हैं।

इसके बाद में सन् १६०४ ई० की जो कांग्रेस बनारस में हुई उसमें सम्मिलित हुन्ना। इस कांग्रेस ने वास्तव में जातीय दल की जड़ों को दृढ़ कर दिया श्रीर उसकी नींव पक्की करदी। बनारस निवासियों ने गोखले का बड़े समारोह से स्वागत किया। उस स्वागत में मैं भी मिस्टर गोखले की गाड़ी में था, लोगों में वहुत उत्साह था। वन्देमातरम् का नाद चारों श्रोर गूंज रहा था। हमारी गाड़ी के पिञ्जले पैर

पर सुन्दरलाल स्वयंसेवक खड़ा था जो जयकारों से कानों को बहरा करने में लगा हुआ था। इस स्वागत को देखकर देश-भक्तों का हृदय प्रसन्न होता था और ऐसा मालूम पहुता था कि श्रब हमारे कष्टों का श्रन्त होने को है, लोग हमारे साथ हैं। मिस्टर गोखंळ के सभापति के स्थान से भाषण के बाद जब सायंकाल विषय निर्वाचनी समिति का श्रधिवेशन हुश्रा तो पहले ही प्रस्ताव पर भगड़ा हो गया। इस प्रस्ताव में महाराज कुमार के ( पिंस श्राफ वेल्स ) जो वाद में पंचम जार्ज हुए, स्वागत करने की बात थी। मैंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इस समय देश में श्रकाल पड़ रहा था श्रौर लोग भूखे मर रहे थे। इस के श्रातिरिक्त लार्ड कर्ज़न की कार्य्यवाहियों के विरुद्ध देश में बड़ा श्रांदोलन था। ऐसे समय में महाराज कुमार ( भिंस श्राफ वेल्स ) की बुलाना एक बड़ी चालाकी की कार्यवाही थी। तात्पर्य यह था कि लोगों का ध्यान खेल तमारो में लगा दिया जाय, श्रीर राजनीतिक श्रशांति को दबा दिया जावे । बाल गंगाधर तिलक ने मेरा साथ दिया। बहुत देर तक बहस होती रही। काँग्रेस के सारे पुराने नेता हमारे विरुद्ध थे । कुछ बंगाली श्रौर कुछ पंजाबी हमारे साथ थे। श्रन्त में श्रधिक सम्मति से प्रस्ताव तो स्वीकृत हो गया किंतु हमने उसी समय सूचना देदी कि कांग्रेस के खुले श्रधिवेशन में इम इस

प्रस्ताव का विरोध करेंगे। इस पर पुराने नेता बहुत गर्म हुए श्रीर संयुक्त प्रान्त के नेतात्रों के हृदयों में भय छा गया।

इसी रात को कमिश्रर, सब से वड़े सौनिक श्रफ़सर पुलिस के कप्तान को समाचार भेज दिए गए श्रौर मुन्शी माधोलाल साहब प्रातः काल डिपटी कमिश्नर को पंडाल में ले श्राए। उनके हृदय में भगड़ा होने का भय हो गया श्रौर उन्होंने इस भगड़े के दायित्व से बचने के लिए उसी समय से तैयारियां शुरू कर दीं। हमको विद्रोही बदमाश कहना श्रारम्भ किया। रात भर श्रौर प्रातःकाल नगर में यह चर्चा रही। प्रातःकाल हम को कुछ सज्जनों ने कहा कि इस प्रांत में ऐसी कार्यवाही होने से हमारी नाक काट जायगी श्रौर दूसरों ने कहा कांग्रेस वन्द हो जायगी इत्यादि । किंतु हमने किसी की परवाह न की। अन्त में ग्यारह बजे कांग्रेस के अधिवेशन का समय निकट श्रागया। परन्तु गोखले साहब नहीं पहुंचे। समाचार मिला कि वे श्रभी तक सलाह कर रहे हैं। गोखले बहुत प्रसन्न थे। श्रौर कहते थे कि यदि काम करने वाले हों तो लोगों में उत्साह श्रौर गुण्याहकता बहुत श्रधिक है। कभी कभी उनकी ऋांखों में पानी भर ऋाता था । तात्पर्य यह कि विलक्षण दृश्य था । श्रन्तमें गोखले श्राये श्रौर कांग्रेस में न जाकर वह मुझे समभाने लगे। मैंने उनसे कहा कि हमारा विरोध सिद्धान्त का है। श्रन्त में जब मैंने किसी

प्रकार न माना तो उन्होंने मुभे व्यक्तिगत प्रार्थना की श्रौर कहा मेरे कहने से इस विरोध को छोड़दो। इस पर मैं हार गया श्रौर मैंने उनसे वचन किया कि हम इस प्रस्ताव के समय पंडाल से वाहर रहेंगे। श्राप इस बीच प्रस्ताव स्वीकृत करलें, किन्तु कार्यवाही में यह न लिखें कि सर्व सम्मित से स्वीकृत हुआ। मैंने तिलक को भी मना किया परन्तु वंगाली नवयुवक जे० पन० पम० श्रौर एक श्रौर श्रार० राय० न माने। श्रन्त में उनको बलपूर्वक पकड़ रक्खा गया श्रौर स्वागत का प्रस्ताव स्वीकृत होगया।

कांग्रेस के श्रांतिम दिन मेरा व्याख्यान हुआ। मुक्ते श्रमुमति केवल पांच मिनट की थी किन्तु में लगभग २० मिनट तक बोलता रहा। सब उपस्थित जनता का हृद्य मेरे साथ था।

कांग्रेस के मंच पर यह व्याख्यान श्रपने ढंग का पहला व्याख्यान था, जिसने जातीय दल की नींच डाली। लोग बराबर करतल व्वनि करते थे श्रीर "बोल जाइए" "बोले जाइए" पुकारते थे। सभापित के दोनों श्रीर जो चयोवृद्ध नेता बैठे थे, विशेषकर बम्बई के प्रतिनिधि, उनके मुंह सफ़ेद हो गये श्रीर वह मारे डर के काँपने लगे। वह गोखले को कहते थे कि इस को बन्द करो श्रीर बिठाश्रो परन्तु गोखले कहते थे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। श्रन्त

में मैंने स्वयं ही यह कह कर श्रपना व्याख्यान समाप्त कर दिया कि मैं सभापति की रूपा का श्रमुचित लाभ नहीं उठाना चाहता। उसी सायंकाल रामेशचन्द्र दत्त ने मिस्टर पालित के द्वारा मुझे यह संदेश भेजा कि मेरा व्याख्यान उस कांग्रेस श्रधिवेशन में सब से श्रच्छा व्याख्यान था श्रौर उन्होंने उसको बहुत पसन्द किया। इस ब्याख्यान के समाप्त होते ही यह बात फैल गई कि गवर्नमेंट मुभ पर श्रमियोग चलाएगी श्रौर सुभे बनारस में ही पकड़ लिया जायेगा। श्रतएव बनारस से जब भें श्रपनी लड़की से मिलने देहरादून गया तो वहां मुभे लाहौर से तार मिला जिसमें मेरा कुशल समाचार पूछा गया था। लाहौर में यह गप्प उड़ गई थी कि मुभ पकड़ लिया गया है और मेरे विरुद्ध श्रभियोग चलेगा। श्रस्त ! जब तक मैं लाहौर नहीं पहुंचा लोगों का मरी खेरियत का विश्वास नहीं हुआ।

सन् १६०६ ई० में सारे वर्ष देश में स्वदेशी वहिष्कार श्रीर स्वराज्य का वहुत श्रान्दोलन रहा। में भी कभी कभी व्याख्यान देता रहा श्रीर समाचार पत्रों में भी लेख लिखता रहा। पंजाबी मेरे हाथ में था। यद्यपि श्रथावले इसके सम्पादक थे, परन्तु श्रधिकतर दायित्व मेरे ऊपर था। मैं बहुधा श्रान्तिम पृक्ष पढ़ने के लिए बड़े सेवेरे छापेखाने जाया करता था। जिस श्रंक के वारे में पंजाबी पर श्रभियोग

लगाया गया उसके प्रूफ मैंने नहीं पढ़े थे, नहीं तो मैं कभी उस लेख को उस ढंग से छुपने न देता, परन्तु यह स्पष्ट था कि गवर्नमेंट पंजाबी से बहुत अप्रसन्न थी। हर सप्ताह यह खबर गरम रहती थी कि पत्र पर मुकदमा चलाया जायगा। अन्त में १६०६ ई० को गर्मी में पंजाबी पर मुकदमा आरम्भ कर दिया गया। लाला जसवंतराय और अथावले के नाम वारएट निकले और इनको जमानत पर छोड़ दिया गया।

परन्तु इस वर्ष की सब से श्रधिक स्मरण योग्य घटना इस वर्ष की कांप्रेस है। इस कांग्रेस का कलकत्ते में होना निश्चय हुन्ना था । वंगालप्रांत का गरम दल तिलक को सभापति बनाना चाहता था । मध्यमदल बम्बई वालों के हाथ में था। मध्यमदल (Moderate Party) श्रौर गोखले भी इस प्रस्ताव के विरोधी थे। परन्तु बंगाल में जनता के मत का बल तिलक के पक्ष में था। अन्त में बम्बई वाले नेताओं की सम्मति से कांग्रेस का सभापतित्व दादाभाई के ऋषेण किया गया और जब उनकी स्वीकृति का तार आ गया तब उसको स्वागत सामिति में उपास्थित होने से पहिले प्रकाशित कर दिया गया । विचार यह था कि दादा भाई नौरोजी का भारतवासियों के हृदय में बहुत आदर होने से कोई उनका विरोध न करेगा, विशेष कर जब यह मालूम हो जायगा कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

श्रिधिक सम्भावना है कि उनको भी यह लिखा गया था कि कांग्रेस की घार विपत्ति से बचाने के लिए एसा करना श्रावश्यक है। बंगाल के गरम दल में बहुत जोश फैला। इस समय श्ररविन्द घोष कलकत्ते में जातीय कालज के श्राचार्य (प्रिन्सिपल) थे श्रीर श्रपने विचारों का प्रचार कर रहे थे। परन्तु अन्त में नवयुवक दल ने दादाभाई के सभापतित्व को स्वीकार कर लिया।

इस वर्ष पंजाव से भी एक बड़ी संख्या प्रतिनिधियों की गई थी। लाला शादीलाल साहेब बैरिस्टर भी गये थे। मेरे विचार में कदाचित् ६० या ७० (सम्भव है कि ८० हों) सज्जन सम्मिलित हुए ला॰ शादीलाल श्रौर में एक ही डेरे में ठहरे थे। बंगालियों के हृदय में मेरे लिए श्रद्धा थी श्रौर इस लिए वह मेरा बहुत श्रादर करते थे। उन्हीं दिनों लार्ड मिटो न एक व्याख्यान में सात्विक स्वदेशी का समर्थन और बहिष्कार का खएडन किया था। कदाचित् कलकत्ते की कांग्रेस प्रदर्शिनी खोलने के समय यह ब्याख्यान दिया गया था: श्रौर नवयुवकद्रल कांग्रेस के नेताश्रों पर बहुत श्रप्रसन्न था कि उन्होंने क्यों लाई मिन्टों को प्रदर्शिनी खोलने के लिए बुलाया । में जिस दिन कलकत्ते पहुँचा मुभे मालूम हुन्ना कि उस दिन बीडन स्क्वायर में एक सार्वजनिक सभा होगी, जिसमें लार्ड मिटों के ब्याख्यान का उत्तर दिया जायगा । जब मैंने सभा के विज्ञाएन देखे ता मालूम हुआ कि इस सभा के समापति होने के लिए मेरा नाम प्रकाशित किया गया है। मुभे कोई सूचना न थी। मैं बहुत श्रप्रसन्न हुत्रा श्रौर मैं सी. श्रार. दास के घर पर, जहां पाल श्रौर तिलक थे, उनसे मिलने श्रौर श्रवसन्नता वकट करने के लिए गया । मुक्ते मालूम हुश्रा कि यह कार्रवाई विपिन चन्द्रपाल की है । श्रस्तु। उन्होंने कहा मुभे सभा में प्रधान बनना होगा। भैंने भी इस समय उनकी स्थिति विगाड्ना पसन्द न किया । सायंकाल को सभा वड़ी ध्रम धाम से हुई। उपस्थिति सहस्रों की थी, श्रौर कई घंटे सभा होती रही। गरम दल ने अपना तम्बू श्रलग बनाया था श्रीर वहां पर तिलक खापर्डे. विपिनचन्द्र-पाल ऋौर ऋरबिंद घोष ऋादि के ब्यख्यान दुऋा करते थे। मैं भी एक दो बार उन सभात्रों में गया किंतु मैंने कोई व्याख्यान नहीं दिया। इनके श्रतिरिक्त निजी सभाएं भी बहुत सी हुई।

श्रस्तु मेरे सम्मान के लिये भी दो एक भोज गरम दल ने दिए, परन्तु मैंने सदा उनसे यह कहा कि सारा बल उत्साह प्रदर्शन में व्यय कर देना उचित न होगा । हमारे विरोधी बड़े बलवान हैं, हमको संभल कर श्रौर देखभाल कर पैर उठाना चाहिए, जिसमें हमारे श्रान्दोलन की हार न हो, श्रौर तुरन्त ही हमारा गला न घोंट दिया जाय । मेरा विचार यह है कि बंगाल के गरम दल ने इन मध्यम श्रेणी के विचार वाल ब्याख्यानों पर ध्यान न दिया। कांग्रेस में भौ खुब गड्बड़ होती रही। फिरोज़शाह मेहता पर स्पष्ट रीति से बाक्रमण किया गया, श्रीर कुछ कुछ गोखले पर। स्वदेशी के प्रस्ताव पर बहुत भगड़ा हुआ और दोनों ओर से बहुत ज़ीरदार व्याख्यान हुए। यहां तक कि परिवत मदनमोहन मालवीय को भी धिक्कारा गया। मैंने देखा कि मत भेद केवल शाब्दिक है श्रौर इस पर श्रापस में लड़ पड़ना उचित नहीं, श्रतएव मैंने एक संशोधन उपस्थित कर दिया, जिस को गरम दल के नेताओं ने तो स्वीकार नहीं किया परन्त वह बहुसम्मति से स्वीकृत हो गया । विपिनचन्द्रपाल और उन का दल उठ कर चला गया। मध्यमदल के नेता मुक्त से प्रसन्न थे। उन्हों ने मुक्त से यह स्पष्ट कहा कि हमने स्थिति बिगडुने से बचा ली। इस ऋधिवेशन में भी एक वार मेरा भगड़ा बम्बई वालों से हो गया था, परंतु श्रंत में बात टल गई। इस में कुछ सन्देह नहीं कि यदि दादाभाई इस श्रधिवेदान के सभापति न होते और मैं हस्ताक्षेप न करता तो जो कुछ १६०७ ई० में सुरत में हुआ, वह कलकता में हो जाता।

सन् १६०६ ई० के श्रंत में पंजाब में भी बहुत ज़ोर शोर था। इस समय पंजाब कौसिल में कानून बनते के हो

प्रस्ताव उपस्थित थे, एक लायलपुर के नए निवास स्थान के सम्बन्ध में और दूसरा भूमि के श्रधिकार परिवर्तन के कानून में संशोधन के लिए। पहले के विरुद्ध सब लोग थे। हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख सभी इससे श्रप्रसन्न थे । दूसरे सं केवल हिन्दू श्रप्रसन्नथे। मैंने इन दोनों के विरुद्ध "पंजाबी" में लेख लिखे। इसके अतिरिक्त "पंजाबी" पर अभियोग चल रहा था और लोग इस बात पर अत्यन्त प्रसन्न थे कि यद्यपि "पंजाबी" पत्र श्रभियोग में फंसा हुआ है तथापि उसके लेखों की गरमी और वीरता में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा । सर-कारी गुप्तचरों श्रीर देशभक्तों के शत्रुश्रां ने श्रथावले की कई बार उकसाया कि वह लेख का सारा दायित्व जसवंत-राय पर डाल द तो गवर्नमेंट उसको छोड्दगी परंतु उसने ऐसा करना श्रस्वीकार किया। श्रस्तु। जब इम कांग्रेस से होटकर स्त्राप ता मुकदमा समाप्ति पर था। लाला जसवंत-राय ने अपने लिखित बयान में सारा दायित्व अपने ऊपर हे लिया था. श्रौर यह स्वीकार कर लिया था कि उनकी स्वीकृति से यह समाचार छापा गया था। तात्पर्य यह कि इस समय पंजाब भर में बड़ा उत्साह था। पंजाबी के साथ मुसलमान जनता में भी सद्दानुभृति थी, क्येंकि जिस लेख के लिए पंजाबी पर अभियोग चलाया गया था वह एक मुससमान सिपाही की श्रसाधारण मृत्यु के सम्बन्ध में था।

श्रीर इस लेख की सर्चाई में पंजाय के निवासियों को इन्छ भी सन्देह न था। अस्तु सन् १६०७ के पाईले दो महीना में पंजाय में राजनीतिक आदीलन अपने ज़ीरों पर था। लोग स्वयं सभाएं करते थे और गवर्नमेंट के विरुद्ध प्रस्ताव पास करते थे। मैं भी इन दिनों कई स्थानों पर गया श्रीर स्वदेशी श्रीर बहिष्कार तथा देशभक्ति पर व्याख्यान दिये।

इन दिनों मिस्टर गांखले उत्तरीय हिन्दुस्तान में भ्रमण कर रहे थे। उनका भिन्न भिन्न स्थानों में बड़े समारीह से स्वागत हो रहा था। सारे देश में नया जीवन आया हुआ मालूम देता था। देशभाक्षे का ज़ोर था, शंडियन पेसोसियेशन ने भी मेरे प्रस्ताव पर गोस्तल को बुलाया। में इन दिनों इंडियन ऐसोसियेशन का प्रधान था । श्रकस्मात् मिस्टर गोखले के लाहीर में पहुंचने का यही दिन था जिस दिन जिला मैजिस्ट्रेट ने पंजाबी के मुकद्दमे में श्रंतिम ।निर्णय सुनाया श्रीर लाला जसवंतराय को दो वर्ष सपरिश्रम क्रैंद का दएड दिया, श्रौर भि० श्रथावले को छः मास का। गोखले के स्वागत के लिए बड़े समारोह से तैयारियां की गई थीं। दस बजे के छगभग लाला जसवंतराय श्रीर श्रथावले की निर्णय सुनाया गया। कचहरी के हाते में बहुत वड़ी भीड़ थी। लोग इनकी गाड़ी के साथ भागे और करतल ध्वनि

करते गये। कुछ स्थानों में उन पर फूल बरसाये गये । मैने उसी समय सेरान जज की कचहरी में ज़मानत के लिये प्रार्थना पत्र दिया । जिसके स्वीकार होने पर मैं स्वयं उनके छुटने का श्राह्मापत्र लेकर जेल में गया। इस वीच जन साधारण ने ज़िला मजिस्ट्रेट के बंगले को कुछ हानि पहुंचा दी श्रीर सारे सिविल स्टेशन में हुन्ना मच गया। नवयुवकों ने कई फिरंगियों को मारा। कुछ की गाड़ियों पर कीचड़ फेंका। कुछ को गालियां दीं। तात्पर्य यह कि अप्रेजों की श्रांखों में विद्रोह का सा दृश्य छा गया श्रीर नगर का वायु मंडल गरम हो गया। जब लाला जसवंतराय श्रीर श्रथावले जेल से ब्रुंट, उस समय लोगों की बड़ी भीड़ जेल के बाहर थी। मैं भी वहीं था। वयोवृद्ध लाला ईश्वरदास भी वहीं थे। जब यह भीड़ ज़िला मजिस्ट्रेट के बंगले के सामने आई तो बहुत गुल गपाड़ा करने लगी। हमने इनको रोका। जब वह लारेंस बाग में पहुंचे तो इनको एक अंग्रेज एक फ़िटन में सवार मिलगयाः जो सिविल मिलिटरी गज़ट समाचार पत्र का संवाददाता था। इस पत्र के विरुद्ध बहुत जोश था। इस लिए लोगों ने इस श्रंग्रेज पर श्राक्रमण किया। उस समय मैंने ज़ोर से कहा कि वड़ी लजा की बात है कि इतनी भीड़ एक व्याक्त पर आक्रमण कर रही है, यदि यह कायरता नहीं वो क्या है ? लक्कों ने मुकसे अपसम्रता प्रकट की और

यद्यपि उसको छोड़ दिया और जाने दिया, किन्तु मेरी स्रोर मुंह बनाते हुए और मुभे बुरा भला कहते हुए चले गये। मिस्टर गोखले लगभग चार बजे स्टेशन पर पहुंचे। लोगों की भीड़ थी परन्तु चारों श्रोर पञ्जाबी के मुकदमे की चर्चा थी। अन्त में जब गोसले को गाड़ी पर बिठाया तो इस समय उत्साह का सागर उमद श्राया श्रीर लोग भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां करने लगे । कोई वन्देमातरम् पुकारता था, कोई भारतमाता की जय और रात्रुओं की चय कहता था, इत्यादि इत्यादि । जब उन्होंने गोखले की गाड़ी के घोड़े खोल दिए तो मैं उतर पड़ा श्रौर कुछ दूर तक भीड़ के साथ पैदल गया। फिर थोड़ी दूर जाकर गोखले ने मुक्ते गाड़ी पर बैठने के लिये वाध्य किया। जलूस सारे नगर में घुमता हुआ जब श्रनारकली में पहुंचा तो वहां लोगों की संख्या का श्रनुमान नहीं हो सकता था। मालूम हुन्ना कि जसवंतराय श्रीर श्रधावले भी वहां खड़े हैं श्रीर बहुत सी भीड़ उनके पीछे हैं। श्रंत में लोगों ने ज़बरदस्ती उन दोनों को उठाकर गाड़ी में बिठा दिया, जिस पर मैं और गोखले सवार थे। गोस्रके ने सम्भवतः इसको पसन्द नहीं किया, किन्तु वह क्या करते ? जनता का उत्साह अत्यन्त बढ़ा हुआ था।तीन दिन गोखले लाहौर में रहे और सारे नगर में उत्साह रहा। लाहीर की एक सभा में उन्होंने कहा, "I place no limitation on the ambition of my people. We want to be in our own Country, what others are in theirs. "में अपने देशवासियों की आकाक्षाओं की कोई सीमा नियत नहीं करता। हम लोग अपने देश में अपनी वैसी ही स्थित रखना चाहते हैं जैसी औरों की उनके देशों में हैं"। एक सभा का सभापति में बना और मैंने महाराजा रणजीतसिंह का समय समरण दिलाया। उस समय रणजीतसिंह जो की दो पोतियां राजकुमारी सोफिया और राजकुमारी बैम्बा दिलीपसिंह सभा में बैठी थीं। वयोवृद्ध नेताओं ने तो इसको बहुत नापसंद किया परन्तु नवयुचक लहू होगये। गोखले के इस आगमन ने पंजाब में विद्यमान उत्साह पर ईंधन का काम किया और पंजाब में और भी अधिक उत्साह फैल गया।

सन् १६०६ ई० की कांग्रेस में मैंने अजीतसिंह की गरम दल की समाश्रों में देला। सन् १६०७ ई० के आरम्भ में उन्होंने स्फ्री अम्बापसाद की सम्मति से एक नई संस्था स्थापित की और उसका नाम भारत माता रक्ला। इस संस्था के अधिवेशनों में वह और दूसरे नवयुवक खुझमखुझा गरम दलके सिद्धान्तों का प्रचार करते थे और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध धुश्राँधार ब्याख्यान दिया करते थे। उन दिनों अजीतसिंह एक दो बार मेरे पास आये और उन्होंने

मुभसे अार्थिक सहायता माँगी। परन्तु मैंने कुछ शरतें लगाई जिनको उन्होंने पूर्ण नहीं किया। मिस्टर गोखले के भागमन ने श्रज़ीतसिंह के काम को श्रौर भी बल दिया। बस्तियों के कानृन के संबन्ध में श्रौर नहर के कर के सम्बन्ध में, जो उन्दी दिनों बढ़ाया गया था, उन्हें ज़र्मीदारों में जाकर काम करने का श्रवसर मिला जिसका परिणाम यह हुआ कि उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया।

## जिमींदारों में आन्दोलन।

जिमींदार मेरे पास भी श्राने छगे। मैं उनकी राय-बहादुर रामशरणदास श्रौर मुहम्मद शफी के पास जाने की सम्मति देता रहा। एक बार भैंने उनको वायसराय के नाम तार का मसीदा भी बनाकर दिया परत्तु मैंने हेखनी से सहायता करने और समाचार पत्रों में छिखन के अतिरिक्त नई बस्तियों के कानून के बारे में किसी प्रकारका आन्दोलन नहीं चलाया । फिर भी सर्वसाधारण जानते थे कि मेरी सहातुभूति उनके साथ है श्रीर में उनके लिये समाचार पत्रों द्वारा काम कर रहा हूँ। यद्यपि मैंने नई यस्तियों के कानूनके ब्रान्दोलन में कोई सीधा भाग नहीं लिया, परन्तु मैंने स्वदे**शी** श्रीर देशभक्षि पर इस समय श्रम्बाला, श्रमृतसर, फीरोजपुर आदि कई स्थानों में व्याख्यान दिए और मेरी पेरणा से श्चरबाला और फीरोजपुर के वकीलों ने बेगार के सम्बन्ध में में कुछ विशापन छुपा कर बोट।

इस अवसर पर आवश्यक मालूम होता है कि श्रजीतसिंह की चर्चा की जाय। श्रजीतसिंह सन् १८६७ श्रौर १८६८ ई० से पहिले जालंधर ऐंग्लो संस्कृत स्कूल में पढ़ा करते थे। स्वर्गीय लाला सुन्दरदास के प्रिय शिष्यों में थे। उनके भाई किरानसिंह भी उनके साथ थे श्रौर इस में कुछ भी सन्देह नहीं कि पहिले पहिल इनके भीतर देश भक्ति का बीज लाला सुन्दरदासने डाला। किरानसिंह ने बहुत जल्दी स्कूल छोड़ दिया परन्तु अजीतिसिंह ने इएदेंस पास किया। सन् ६७ ई० के श्रकालमें पहिले पहिल किशन-सिंह से मेरा साम्रात हुआ। किशनसिंह को एजेएट बनाकर नागपुर श्रीर जवलपुर की श्रोर भेजा गया श्रीर उन्होंने बहुत श्रच्छा काम किया । श्रतएव श्रनाथों की एक टोली लेकर लाहौर भ्राए तो उनको लाहौर के नये श्रनाथालय का श्रध्यक्ष बना दिया गया । उन दिनों श्रजीतसिंह दयानन्द कालेज में पढ़ा करतेथे और बहुत श्रपव्ययी थे। इसके थोड़े ही समय बाद उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया. और वह अनाथालय में अपने भाई के पास बहुधा श्राने लगे। मुक्ते अजीतसिंह कभी कभी अकस्मात् मिलते रहे, परन्तु मेरा उन से किसी प्रकार का सम्बन्ध न था। हां, उनके आई किशनसिंह से मेरा अच्छा परिचय था। मैं उनको दोनों में से अच्छा समभता था। अजीतसिंह प्रायः सार्वजिनक वाद्विवाद में भाग छेते रहते थे, और कभी कभी समाचारपत्रों में भी छिखते थे। अंग्रेजोंको फारसी उर्दू और हिन्दी पढ़ाकर जीविका चलाते थे। मैंने इस शताब्दी के आरम्भ में अर्थात् सन् १६०४ ई० के लगभग अनाथालय से नियमित सम्बन्ध तोड़ दिया था और रायबहादुर बक्शी सोहनलाल उसके मन्त्री नियत होगये थे।

सन् १६०६ ई० की कांग्रेस में मैने अजीतसिंह को गरम दल की सभाश्रों में देखा। सन् १६०७ ई० के श्रारम्भ में उन्होंने सुफ़ी श्रम्बाप्रसाद की सम्मति से एक नई संस्था स्थापित की श्रौर उसका नाम "भारत माता" रक्खा। इस संस्था के श्रधिवेशनों में वह श्रौर दूसरे नवयुवक खुन्नम-खुल्ला गरम दल के सिद्धान्तों का प्रचार करते थे श्रौर श्रंग्रेजी शासन के विरुद्ध धुत्रांशार व्याख्यान दिया करते थे। उन दिनों श्रजीतसिंह कुछ बार मेरे पास श्राये श्रौर उन्होंने मुभसे श्रार्थिक सहायता मांगी। परन्तु मैंने कुछ शरतें लगाई जिनको उन्होंने पूर्ण नहीं किया। मिस्टर गोखले के आगमन ने अजीतसिंह के काम को और भी बल दिया। नई बस्तिश्रों के कानून के सम्बन्ध में श्रीर नहर के कर के सम्बन्ध में, जो उन्हीं दिनों बढ़ाया गया था, उन्हें ज़र्मीदारों में जाकर काम करने का श्रवसर मिला जिसका परिणाम

#### यह हुआ कि उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया।

\* \* \* \*

जिमींदार मेरे पास भी श्राने लगे।मैं उनको रायबहादुर रामशरणदास श्रौर मुहम्मद शफी के पास जाने की सम्मति देता रहा। एक बार मैंने उनको वाइसराय के नाम तार का मसौदा भी बनाकर दिया परन्तु मैंने लेखिनी से सहायता करने श्रोर समाचार पत्रों में लिखने के श्रतिरिक्क नई वस्तियों के कानून के बारे में किसी प्रकार का श्रान्दोलन नहीं चलाया। फिर भी सर्व साधारण जानते थे कि मेरी सहातु-भृति उनके साथ है श्रौर मैं उनके लिये समाचार पत्रों द्वारा काम कर रहा हूँ। यद्यपि मैंने नई बस्तियों के कानून के श्रान्दोलन में कोई सीधा भाग नहीं लिया,परन्तु मैंने स्वदेशी श्रौर देशभक्ति पर इस समय श्रम्बाला, श्रमृतसर, फीरोजपुर श्रादि कई स्थानों में व्याख्यान दिए श्रौर मेरी प्रेरणा से श्रम्बाला श्रौर फीरोजपुर के वकीलों ने बेगार के सम्बन्ध में कुछ विद्यापन छुपाकर बाँटे।

मुक्ते पंजाब के हरएक जिला नगर श्रौर गांव से लोग व्याख्यान देने के लिए वुलाते थे, किन्तु मैं टाल देता था। इसी बीच में श्रजीतिसंह बाहर जाने लगे श्रौर उनके व्या-ख्यानों में लोग सहस्रों की संख्या में श्राते थे श्रौर बहुत उत्साह प्रदर्शित करते थे। श्रजीतिसंह के श्रितिरिक्त लायल-

पुर की नई बस्ती में ज़मीदार के सम्पादक श्रौर चौधरी शहाबुद्दीन वकील बड़े उत्साह से काम करते थे। इनकी सभात्रों में सहस्रों की संख्या में लोग त्राते थे। चौधरी शहाबुद्दीन ने, पंजाबी में एक कविता बना कर पढ़ी, जिसने लोगों पर बहुत प्रभाव डाला। अन्त में मार्च के अन्त में या श्रपेल के श्रारम्भ में लायलपुर से मुक्ते भी एक बुलावा श्राया। मैंने भी एक दो वकीलों को लिखा था कि सर्व साधारण की सहानुभूति श्रौर प्रेम प्राप्त करने का यह समय है। उन्होंने ज़र्मीदार एसोसिएशन की श्रोर से मुभे व्याख्यान देने के लिए बुलाया । मैंने एक दो सप्ताह टाल दिए । फिर शाहबुद्दीन वकील मेरे पास श्राए श्रीर उन्होंने स्वयं मुक्तसे वहां जाने की प्रार्थना की। उन्हीं दिनों लायलपुर में गाय, बैल स्नादि पशुत्रों का एक मेला होने वाला था, इस मेले के अवसर पर वह एक सभा नई बस्तियों के कानून के विरुद्ध करना चाहते थे। मैंने शहाब्दीन के आग्रह करने पर जाना स्वी-कार किया।

श्चस्तु २० श्रप्रेल की रात को गाड़ी में मैं रायबहादुर सुखदयाल, बङ्शी टेकचन्द पंडित रामभजदत्त श्रीर पंजाबी पत्र के मालिक लाला जसवन्तराय के साथ लायलपुर को गया। प्रातःकाल हम लोग स्टेशन पर पहुंचे। लोगों की भीड़ जमा थी। लोगों ने लाला जसवन्तराय को श्रीर मुक्तको एक गाड़ी में बैठाकर घोड़े खोल दिए श्रौर वन्देमातरम् की ध्वनि करते हुए इमको ले जाने लगे। कुछ पग चलकर मैं तो गाई। पर से कृद पड़ा, परन्तु लाला जसवन्तराय को उन्होंने उतरने नहीं दिया। श्रस्त, हमारा दल रामचन्द्र मनचन्दा वकील के यहां ठहरा। श्रौर वहां हमने खाना खाया। वहां पर चौधरी शहाबुद्दीन वकील श्रौर ज़मीदार पत्र के सम्पादक सिराजुद्दीन श्रौर एक ज़िलेदार, जो गवर्मेंग्ट की श्रोर था, इमसे मिलने श्राए। कुछ देर वार्ते होती रहीं। फिर हम सब इकट्ठे सभा के स्थान पर गये। जब वहां पहुंचे तो एक बड़ी भीड़ जमा थी श्रौर श्रजीति भेंद्र व्याख्यान दे रहे थे। श्रस्तु हमारे पहुंच जानेपर श्रजीतासिंह का व्याख्यान बन्द करके नियमानुकुल कार्यवाही आरम्भ की गई। एक पेनशन पाप हुए सैनिक श्रफ़सर को सभापति बनाया गया, जिसने बहुत श्रच्छी वक्रता दी।

मैंने भी एक व्याख्यान दिया, जिसका सारांश यह था कि हिन्दुस्तान की भूमि हमारी और हमारे बाप दादा की है। उसे श्रंश्रेज़ हमसे छीन नहीं सकते। बांकेदयाल ने "पगड़ी सम्भालश्रो जहा" वाली प्रख्यात किवता पढ़ी, जिस ने लोगों में बहुत उत्साह उत्पन्न किया। एक स्यालकोट के मुसलमान मौलवी ने भी एक पंजाबी किवता पढ़ी। शहा- बुद्दीन और रामभजदत्त ने भी व्याख्यान दिये। श्रंत में मैंने

उस प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनाया जो हम लाहौर से छुपवा कर लाये थे। सभा में गवर्में एट की श्रोर से कानून के विरो-धियों की श्रापत्तियों का छुपा हुत्रा उत्तर बांटा गया श्रौर व्याख्यानदातात्रों ने उसके उत्तर दिये । राय बहादुर हरीचन्द अपने लड़कों और भतीजों के साथ सभा में पधारे, श्रीर बहुत देर तक बैठे रहे। हमारा उस समय विचार था कि उनको श्रंश्रेजी श्रफसरों ने सभा की कार्यवाही देखने के लिये भेजा है। ज़िले के डिप्टी कमिश्नर श्रौर पुलिस सुप-रेएटेएडेंट भी सभा की बाहरी पंक्ति में श्राकर खड़े हुए श्रीर कुछ देर तक कार्यवाही देखते रहे। परन्तु लोगों ने उनकी श्रोर ध्यान नहीं दिया श्रौर न उन्होंने कुछ हस्ताक्षेप किया। सिक्ख श्रौर मुसलमान जमींदारों में बहुत श्रधिक उत्साह था श्रौर यदि पुलिस इस सभा में हस्तचेप करती तो उपद्रव हो जाने का बहुत भय था।

सभा अभी समाप्त नहीं होने पाई थी, कि अजीतसिंह भी व्याख्यान देने के लिए खड़े हुए। कुछ होगों का विचार था कि उनको श्रनुमति न दी जाय, परन्तु रामभजदत्त ने दरख़्वास्त पर श्राग्रह किया कि उनको बोलने की श्रनुमति दी जाय । उनका व्याख्यान विद्रोहजनक था, सभा के संचालकों ने कई बार उसे बन्द करने का विचार किया परन्तु रामभजदत्त ने उनको मना किया। श्रन्त में उन्होंने उनको बन्द किया श्रौर सभापित ने उठकर यह कह दिया कि सभा समाप्त। परन्तु लोग श्रजीतिसिंह को सुनते रहे श्रौर हम लोग उठकर सभा से चले श्राए। उसी रात को हम लाहौर को लौट श्राए। जो प्रार्थना पत्र (मेमोरियल) लायलपुर की सभा में पढ़कर स्वीकृत कराया गया उसका श्रसली मसौदा शहाबुद्दीन ने तैयार किया था, जो बहुत सङ्त था। फिर माननीय मियाँ मुहम्मद शफी ने उसको ठीक किया श्रौर उसमें कुछ परिवर्तन किए। इसके बाद घह मेरे पास श्राया श्रौर मुक्ते उस समय भी वह श्रावश्यकता से श्रिधिक सङ्त मालूम हुआ। श्रतएव मैंने उसको श्रौर भी नरम कर दिया।

इस (लायलपुर की) सभा से कुछ दिन पहिले अजीतिसंह ने रावलिंग्डी में जाकर कुछ व्याख्यान दिए थे। उन सभाओं में से एक सभा के सभापति लाला गुरुदासराम साहनी बैरिस्टर थे, श्रीर विज्ञापन दाताश्रों में श्रमालकराम वकील का नाम था। सभा में व्याख्यान देने वालों में लाला हंसराज वकील, पंडित जानकीनाथ कौल वैरिस्टर श्रीर खजानिंसह वैरिस्टर थे। सभा के बाद जिले के डिपटी किमिश्नर ने इन पांचों सज्जनों के नाम स्चना निकाली कि वह एक नियत तारीख को इस बात का उत्तर दें कि इस सभा में सिम्मिलित होने के श्रपराध में क्यों इनको वकालत श्रीर वैरिस्टरी से

श्रलग न किया जाय ? इस सूचना ने पंजाब भर में धूम मचा दी, क्योंकि लाला इंसराज श्रौर लाला श्रमोलकराम पंजाब के प्रसिद्ध श्रौर लोकप्रिय नेताश्रों में गिने जाते थे। जो तारीख इस सूचना के उत्तर के छिये नियत की गई. उससे पहिले दिन मैं भी रावलपिंडी पहुंच गया। जिस समय मैं रावलपिंडी के स्टेशन पर पहुंचा, ला० गुरदासराम साहनी, जिनके साथ मुभे बहुत प्रेम था, स्टेशन पर उपस्थित थे। इनकी गाड़ी में बैठकर हम दोनों एक श्रौर वैरिस्टर के घर पर पहुंचे जहां एक छोटी सी सभा हो रही थी इस समय वहां पर रायबहादुर मैयादास साहनी लाला हंसराज साहनी के पुत्र बोधराज वैरिस्टर श्रौर लाला हंसराज साहनी, पंडित जानकीनाथ तथा कुछ त्रौर श्रादमी उपस्थित थे श्रीर श्रगले दिन की कार्रवाई के सम्बन्ध में सलाह कर रहे थे। वहां मुक्ते मालूम हुन्ना कि ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि कल पेशी के समय नगर में हड़ताल होगी श्रौर रेलवे के माल गादाम श्रौर मंडी श्रादि में सब काम बंद कर दिया जायगा। मुभे यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई श्रौर मैंने केवल इतनी ही टिप्पणी की कि यदि हड़ताल का विचार है तो ऐसा न हो कि वह ऋपूर्ण रह जाय। जो काम किया जाय वह पूरा होना चाहिए। इसके ऋतिरिक्न बहां यह भी निश्चय किया गया कि कचहरी की कार्रवाई में किस ढङ्ग

से बचाव किया जाय श्रीर लेखबद्ध उत्तर भी तैयार कर लिया गया। श्रगले दिन दस बजे हम कचहरी में पहुँचे तो देखा कि कचहरी का सारा हाता श्रादिमयों से भरा द्वश्रा है। यहांतक कि इधर उधर जाने को भी स्थान नथा। डिप्टी कामिश्नर समय पर कचहरी न पहुंचे, जितनी देर उन के त्राने में होती थी उतनी ही त्रादमियों की भीड़ बढ़ती जाती थी। श्रनुमान किया जाता है कि उस दिन लगभग बीस सहस्र श्रादमी श्रथवा इससे श्रधिक कचइरी के हाते में उपस्थित थे। श्रन्त में डिप्टी कमिश्नर लगभग बारह बजे श्राप श्रौर उन्होंने त्राते ही मिस्टर श्रज़ीज़ श्रहमद बैरिस्टर को तथा श्रभियुक्कों को बुलाकर यह सूचना दी कि पञ्जाब गवर्नमेंट की आज्ञा से कार्रवाई स्थगित की गई। यह श्राह्मा सर्व साधारण में विजली के समान फैल गयी श्रीर लोग करतल ध्वनि करने लगे।

बहुत से लोग इकट्ट होकर मेरे पास वकीलों के कमरे में श्राप श्रीर मुक्त से कहने लगे कि मैं व्याख्यान दूं। मैंने व्याख्यान देना श्रस्वीकार किया फिर उन्होंने चाहा कि मैं उनके साथ जलूस बनाकर नगर को चलूं, परन्तु मैंने इसे भी श्रस्वीकार किया। कुछ ही क्षणों के बाद यह समाचार श्राया कि सर्वसाधारण डिप्टी कमिश्नर श्रीर ज़िला जज के बंगलों में घुस गए हैं श्रीर कुछ हानि पहुंचा रहे हैं। हमने उसी समय आदमी दौड़ाये कि उनको हटाया जाय और किसी प्रकार का उपद्रय करने सं रोका जाय, परन्तु ऐसा मालूम होता था कि पुलिस के कुछ आदमी भी इस भीड़ में थे, जो लोगों को उपद्रव करने के लिए उत्तेजित करते थे। कुछ आदमियों ने राह चलते श्रंश्रेज़ों को मारा। तात्पर्य यह कि विद्रोह का पूरा रूप तैयार होगया। थोड़ी देर में मालूम हुआ कि सर्वसाधारण बूटासिंह के कारखाने में घुस गए हैं। बूटासिंह को लोग देशद्रोही और उस सारे भागड़े का कर्ता धर्ता समभते थे।

लागों के बाध्य करने पर मैंने यह स्वीकार कर लिया था कि सायंकाल मंडी के हाते में व्याख्यान दूंगा, परन्तु जब यह उपद्रव होगया तब मैंने व्याख्यान को स्थगित करने का विचार कर लिया। हम अभी कचहरी में ही थे कि हमें समाचार मिला कि सरकारीसेना बलवे का दमन करने और बलवा करने वालों को पकड़ने के लिए भेजी गई है। हमें यह भी मालूम हुआ कि पठानों की एक पलटन ने तैयार होने में कुछ देर लगाई। एक पठान मेरे पास आया और उसने मुक्से कहा कि अमुक पलटन आपकी आड़ा चाहती है, किन्तु मैंने हँसकर बात टाल दी। मैंने इस व्यक्ति को पुलिस का भेदिया समका था। अन्त में सेना ने बलवा बंद किया और बहुत आदिमियों को पकड़कर हवालात में बन्द

कर दिया, जिसमें नगर के कुछ प्रसिद्ध श्रादमी थे श्रौर कुछ पढ़े लिखे नवयुवक थे। हमारे पास सब समाचार पहुँचते थे किन्तु हम क्या कर सकते थे? लाला हंसराज साहनी की तिबयत श्रच्छी न थी। इस लिये वह श्रपने घर जाकर लेट गए। जब सभा का समय निकट श्राया ता हम लाला हंसराज के घर पर इकट्ठे हुए। बह सभा में जाना न चाहते परन्तु मैंने कहा कि इस समय सभा में न जाना बड़ी भारी कायरता है श्रौर इसके श्रितिरक्त यह श्रच्छा श्रवसर है कि हम बलवे पर खेद प्रकट करते हुए लोगों को उंडा करने का उद्योग करें। वहां पर हमको यह समाचार भी मिला कि डिप्टी कमिश्रर ऐगन्यू (Agnew) श्रौर पुलिस के कप्तान एक पुलिस का गारद लेकर सभा के रास्ते में बैठे हैं।

श्रस्त हम इकट्ठे होकर चले। रास्ते में पुलिस का एक द्त मिछा जिसने कहा कि ज़िले के मैजिस्ट्रेट साहब श्राप लोगों को बुलाते हैं। श्रतपत्र इस श्राक्षानुसार हम उनके सामने उपस्थित हुए। वह एक कुरसी पर बैठे थे श्रीर पुलिस के कप्तान खड़े थे, श्रीर उनके इधर उधर पुलिस के देशी श्रफसरों की बढ़ी भीड़ थी। डिप्टो कमिश्नर ने कहा कि में श्राक्षा देता है कि यह सभा न की जाय, श्रीर कोई व्याख्यान न दिया जाय, श्रीर यदि मेरी श्राक्षा के विरुद्ध सभा की जायगी तो उसका दायित्व श्राप लोगों पर है।

लाला इंसराज ने कहा कि हम आशा का पालन करेंगे, हमें इस उपद्रव पर बड़ा खेद है। फिर पुलिस के कहान ने मेरी श्रोर संकेत करके कहा कि यदि सभा हुई तो श्राप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मैंने उनसे कहा कि मुक्ते श्राप के उपदेश की श्रावश्यकता नहीं है, मैं कुछ कुछ कानून जानता हूं श्रोर श्रपने दायित्व को समस्ता हूं। इस पर ऐगन्यू (Agnew) साहब के बदन में श्राग लग गई श्रोर वह श्रप्रसन्न होकर कहने लगे कि "चले जाश्रो हम इस प्रकार की बातें सुनना नहीं चाहते"।

श्रस्तु, तात्पर्य यह कि हम वहां से छौट श्राए श्रौर हमने छोगों को, जो सभाके छिए जमा हुए थे कहछा भेजा कि सभा को हाकिमों ने बन्द कर दिया है, इस छिए उचित है कि सब छोग श्रपने श्रपने घरोंको चछे जायँ। उस रात को श्रौर कोई श्रधिक कार्रवाई नहीं हुई। श्रगछे दिन खाना खाकर हम सब कचहरी गये। छाछा हंसराज श्रौर छाछा श्रमोछकराम कचहरी नहीं श्राए। थोड़ी देर वहां उहर कर में छाछा गुरुदासराम की कोठी पर, जहां में उहरा हुश्रा था, छौट कर सोगया। छगभग तीन बजे मुक्ते समाचार मिछा कि छाछा गुरुदासराम को पुछिस ने पकड़ छिया है। में खयं कपड़े पहिनकर कचहरी गया, चहां मालूम हुश्रा कि छाछा हंसराज साहनी, छाछा श्रमोछकराम श्रीर छाछा गुरुदास

राम पकड़े जा खुके हैं और षंडित जानकीनाथ तथा मिलक खज़ानिसंह की खोज हो रही है। पकड़ने के लिए गोरों की सेना नियत की गई थी। पकड़े हुए लोग कचहरी में लाए गए। वहां उन्होंने ज़मानत पर छुटने के लिये प्रार्थना की, जो अस्पीकृत हुई। अतपव में तत्काल ही स्टेशन को खळा आया और उसी समय एक गाड़ी लाहौर को चलती थी उसमें सवार होगया, जिस से लाहौर पहुँचकर चीफ़कोर्ट में जमानत के लिये प्रार्थना पत्र दिलवा सकूं। रास्ते में मालूम हुआ कि इन लोगों के पकड़े जाने के समाचार सब स्थानों में फैल गए हैं।

श्रगले दिन जमानत के लिये प्रार्थना पत्र दिया गया।

मामूली ढ़ंग से एक जज जमानत के प्रार्थना पत्र सुन करके

उन पर श्राझा दे देता था, किन्तु इस मुकदमें में सरकारी

वकील जमानत की प्रार्थना का विरोध करने के लिये

उपस्थित था, श्रतप्य जज ने श्राझा दी कि यह प्रार्थना पत्र

बैश्च में उपस्थित हो श्रीर इस बीच में सरकारी वकील

राचलिंखी के जिला मजिस्ट्रेट का उत्तर प्राप्त करले कि

जमानत न दी जाय। मुकदमा पेश होने से पिहले राचलिंखी

के मजिस्ट्रेट कचहरी में श्राये श्रीर वह राचलिंखी के

सेनापित की एक चिट्ठी चीफ़कोर्ट के जजों के नाम लाए

जिसमें सम्भवतः यह लिखा हुआ था कि यदि इन लोगों को

जमानत पर छोड़ दिया गया तो देशीसेना में विद्रोह हो जाने का भय है। यह चिट्ठी श्रिभियुक्तों के वकीलों की नहीं दिखाई गई। यद्यपि उन्होंने उसके देखन की श्रौर उसकी नकल प्राप्त करने की प्रार्थना की।

मामूळी नियम के अनुसार बहस सुनने के पश्चात् यह आक्षादी गई कि अभियुक्त जमानत पर छोड़े नहीं जा सकते। उन्हीं दिनों मुभे कई लोगों द्वारा यह मालूम इन्ना कि गवर्मेंग्ट श्रौर पुलिस किसी न किसी प्रकार मुक्ते पकड़ने की चिन्ता में है। चीफ़कोर्ट के राजिस्ट्रार ने बोधराज वैरिस्टर से कहा कि श्रसली व्यक्ति जो इस सब उपद्रव की जड़ है अभी तक स्वतंत्र है, हम उसकी चिन्ता में हैं और श्राशा करते हैं कि बहुत शीघ्र उसको वश में लाया जायगा। रावलपिंडी के उपद्रव और लायलपुर की सभा के बीच में लाला जसवन्तराय का मुकदमा चीफ़कोर्ट में हो चुका था। सैशन जज ने लाला जसवंतराय की कैद में कमी कर दी थी श्रौर दो वर्ष के स्थान पर उसे छः मास कर ।दिया था। उस दिन चीफ़कोर्ट ने जसवंतराय को जमानत पर छोड़ दिया था। दौरा जज की कचहरी में जो वक्रता लाला जसवंतराय के वकील ने दी थी उस पर टिप्पणी करते हुए ट्रिब्यून पत्र ने, जो उस समय लाला हरिकशनलाल की मेरणा से एक ईसाई बैरिस्टर आलफंड नंदी के द्वाथ में था,

यह लिखा था कि ळाला जसवतराय लेख का सारा दायित्व सम्पादक पर डालते हैं। श्रतएव चीफ़ कोर्ट में जो वक्षता जसवन्तराय की आर से दी गई उसमें पहिले इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि लाला जसवंतराय लेख का पूरा दायित्व अपने ऊपर लेते हैं। जिस दिन इस मुक्तइमे में श्राज्ञा सुनाई गईउस दिन चीफ़कोर्टके जज्ञों के मुंह डर के मारे पीले थे। रीड साहब जज ने दो बार अरदली को कोठी पर मेम साहब का समाचार लाने के लिए भेजा। कोठी के हाते में बहुत श्रधिक पालिस नियत थी श्रौर कचहरी से जेल तक भी सारे रास्ते में पुलिस को खड़ा किया गया था। जिस समय चीफ़जज ने आहा सुनाई और पुलिस ने जसवन्तराय और अथावले को पकड़ा तो मैंने आगे बढ़ कर दोनों से हाथ भिलाए और जसवन्तराय ने मेरे पैरों पर हाथ लगाया ।

कचहरी से जेल तक पहुँचने में बहुत कुछ मारपीट पुलिस में और साधारण जनता में हुई। लोगों ने पुलिस पर कीचड़ की बौछार की यहाँ तक कि अंग्रेज अफ़सर लोग अपनी गाड़ी से निकल कर लाला जसवन्तराय की गाड़ी में जा बैठे और पुलिस ने लोगों को बहुत मारा पीटा। इस उपद्रवका फल यह हुआ कि एक डी. ए. बी स्कूल का विद्यार्थी किशनसिंह और घसीटाराम जो आर्थसमाज के

## **ऋात्मकथा**



देशनिर्वासन के समय ला० लाजपनराय जी

उपदेशक रह चुके थे, पकड़ लिये गये। श्रतपव जब मुक्ते समाचार मिला तब मैं कोतवाली पहुँचा श्रीर मैंने किशन-भिंह भ्रौर डी. ए. वी. स्कूल के विद्यार्थी ( य**ह विद्यार्थी** बाद में छूट गया।) को साहस वँधाया। रावरुपिंडी के वकीलों के पकड़े जाने के बाद लाला धनपतराय बकील ने मुऋसे कहा कि इस श्रवसर पर श्रापस में एकता करके इन वकीलों की सहायता करनी चाहिये। श्रतएव वह मेल कराने के लिये मुभे हरिकशनलाल के बंगले पर ले गये और हम वहां दो तीन बार सलाह करने के लिये इकट्रे हुए कि क्या किया जाय। जिस दिन से पंजाबी समाचार पत्र निकला था हरिकरानलाल मुक्तसे अपसन्न थे, और वह समक्रते थे कि मैं उनकी श्रपकीर्ति श्रीर बुराई करने पर तुला हुन्ना हूँ। श्रतएव ट्रिय्यून उनके सङ्केत से हम पर श्रीर श्रार्यसमाज पर श्राक्रमण किया करता था। उन दिनों मैं श्रपने बंगले पर श्रकेला था। प्लेग के कारण मेरी स्त्री श्रीर मेरे बाल-बच्च सब गये हुए थे, केवल मेरे पिता लाहौर में थे श्रौर मेरे नौकर थे।

श्रस्तु ६ मई को मैं पकड़ कर देश से निर्वासित किया गया।

# **WITHITIPITION**

# नवयुग ग्रंथमाला की ऋपूर्व पुस्तकें

(१) वीर मराठे—लेखक भीमसेन विद्यालंकार । भूमिका लेखक श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर पूना ।

इलाहाबाद का प्रसिद्ध साप्ताहिक 'अभ्युद्य' लिखता है 'पुस्तक (वीर मराठे) का विषय नाम ही से प्रकट है। पुस्तक सुन्दर भाषा में लिखी गई है। पढ़ने में उपन्यास का सा मज़ा आता है कहीं तो पढ़ते पढ़ते हृदय मराठों की वीरता देख बिल्लयों उछल पड़ता है और कहीं राघोवा ऐसों का हाल पढ़ क्रोध और दुःख के भावों से आंसू निकल पड़ते हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक हिन्दू एक वार पुस्तक पढ़े और अपने पूर्वजों से शिक्षा ले।

- (२) ब्रात्मकथा का द्वितीय भाग—इसमें लाला जी के देश निर्वासन तथा युरोप और ब्रमरीका की यात्राओं के वर्णनोंके साथ २ लाला जी के राजनीतिक सामाजिक जीवन का सचित्र विवरण है। हर एक देशभक्त को इस का अध्ययन करना चाहिए।
- (३) राष्ट्रधर्म लेखक सत्यदेवजी विद्यालंकार भूतपूर्व सम्पादक स्वतंत्र दैनिक कलकत्ता । कीमत ८ आना ।
- (४) संगीत-सुधा-लेखक श्री० दयाशंकर भट्ट प्रधान श्रध्यापक वैदिक पुत्री पाठशाला लाहीर, सुल्य ।<) मैनेजर-नवयुग ग्रन्थमाला नवयुग प्रैस, लाहीर ।

# हिन्दी सन्देश

## पंजाब का हिन्दी प्रचारक साहित्यिक

### मासिक पत्र

## सम्पादक-भीमसेन विद्यालंकार

यदि आप घर बेठे हिन्दी सीखना चाहते हैं।

यदि आप घर बैठे हिन्दी परीक्षाओं में सफलता पूर्वक उत्तीर्ण होना चाहते हैं।

यदि आप हिन्दी भाषा में महिलोपयोगी तथा बालो-पयोगी साहित्य पढ़ना चाहते हैं।

यदि आप राष्ट्र भाषा हिन्दी भाषा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं तो पंजाब के हिन्दी प्रचारक साहि-त्यिक मासिक पत्र

# हिंदी संदेश

के <mark>ग्राहक बनिए ।</mark> स्थानीय हिन्दीप्रचार सम्बन्धी समाचार मेजिए ।

वार्षिक मूल्य ३)

मैनेजर हिन्दी सन्देश नवयुग प्रेस लाहौर